दुर्गति-नाशिनि दुर्गा जय जय, काल-विनाशिनि काली जय जय।

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय।।

साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर।

हर हर शंकर दुलहर सुलकर अघ-तम-हर हर हर शंकर।।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।।

जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा।।

जयति शिवा-शिव जानिकराम। गौरीशंकर सीताराम।।

जय रघुनन्दन जय सियाराम। व्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम।।

रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम।।

कोई सज्जन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठावें। कल्याणमें वाहरके विज्ञापन नहीं छपते।

- यमालोचनार्थ पुस्तकें कृपया न भेजें । कल्याणमें समालोचनाका स्तम्भ नहीं हैं।

वार्षिक मूल्य भारतमें ७.५० विदेशमें १०,०० (१५ सिल्सि) जय पात्रक रित्र चन्द्र जयित जय । सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय ॥ जय जय विश्वरूप हरि जय । जयहर अखिलात्मन् जय जय ॥ जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ इस अङ्ग्रका मूल्य ७.५० विदेशमें १०.०० (१५ शिक्षिंग)

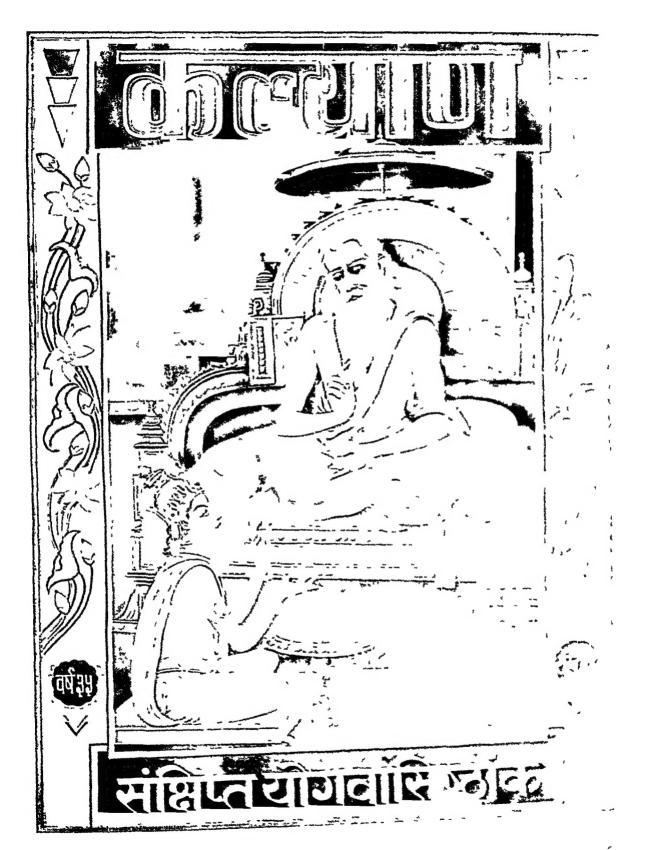

Ş

# 'कल्याण'के प्रेमी पाठक और ग्राहक महानुसावोंसे नज्र निवदन

- १. कल्याणका यह 'संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क' प्रसिद्ध योगवामिष्ठ महागमावणका नंशिष्ठ नार रूप है। योगवासिष्ठ एकमात्र सचिदानन्द्धन त्रह्म-तत्त्वका प्रतिपादक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रन्य है। नमें एक ही तत्त्वकी विविध सुन्दर कथाओं के तथा सुन्दर रोचक युक्तियों के हाग मफलरूपमें स्थापना की गर्ज है। योग, योगसाधन, सदाचार, शास्त्रविधिपालन आदि महत्त्वपूर्ण विपयोंपर भी यहन ही प्रभावतास्य विवेचन किया गया है। इसकी कथाएँ भी वड़ी सुन्दर हैं। इस अद्भमें ७०० प्रष्टोर्श नामक्री है। वहुरंगे १६, दुरंगा १, सादे १० तथा १३६ रेखाचित्र हैं। अद्भ बहुत सुन्दर नक्ष बहुन ही उपयोगी है। हिंदीमें योगवासिष्ठका इस प्रकारका सारसंग्रहरूप यह पहला ही प्रन्य है और केवन ७.५० में ही उपलब्ध है। अतएव 'कल्याण'के प्रति प्रेम रखनेवाले प्रन्येक पाठक-पाठिकाने हमान विनम्र निवेदन है कि वे विशेष प्रयत्न करके इसके कम-से-कम दो-दो नये ग्राहक अवद्य बना देने के कृपा करें। विशेषाङ्क प्रकाशनमें अनिवार्य कारणोंसे कुछ देर हो गर्या है। इसके लिये हम समाप्रार्थी हैं।
- २ जिन सजनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं. उनको अर्र भेज जानेके वाद शेष ग्राहकोंके नाम वी०पी० जा सकेगी । अतः जिनको ग्राहक न रहना हो. वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी०पी० भेजकर 'क्रन्याज' को क्वर्य ज़कसान न उठाना पड़े।
- ३. मनीआर्डर-क्र्पनमें और वी॰पी॰ भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें न्यहरूपने अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवभ्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो नो 'पुनना गालक' लिख दें। नये ग्राहक वनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी क्रुपा करें। ननीआर्डर 'मेनेजर' कल्याचके नाम भेजें, उसमे किसी व्यक्तिका नाम न लिखें।
- ४. ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोमें दर्ज है। जाएगा। इससे आपकी सेवामें 'संक्षिप्त योगवासिष्टाङ्क' नयी ग्राहक-मंख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वहें पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरमें आप मनीआर्टकारा राये में वें और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही इधरसे बी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियों है जाय श्राहम है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सखना 'नगा ग्राहक' प्रवार उनका नाम-पता साफ-साफ लिख मेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्व प्राहम 'प्रवर 'कल्याण' कुकसानसे वचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें महायक वनेंगे।

५ आपके 'विशेषाङ्क' के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंदर और पता लिया रहा है. उने आप खुव सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या बी० पी० नंदर भी नोट कर नेना चरित्रे।

- ६. 'संक्षिप्त योगवासिष्ठाङ्क' सव ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा। हमलोग जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेप्टा करेंगे, तो भी सव अङ्कोंके जानेमें लगभग डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेपाङ्क' ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा। यदि कुछ देर हो जाय तो परिस्थिति समझकर कृपाल ग्राहकोंको हमें क्षमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये।
- ७. 'कल्याण'—व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'—सम्पादन-विभाग, कल्याण-कल्पतरु (अंगरेजी), साधक-सङ्घ और गीता-रामायण-प्रचार-सङ्घके नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, वीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये।
- ८ सिजल्द विशेपाङ्क वी० पी० द्वारा प्रायः नहीं भेजे जाते । सिजल्द अङ्क चाहनेवाले प्राहक १.२५ ( एक रुपया पचीस नये पैसे ) जिल्दस्तर्चसिहत ८.७५ ( आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे ) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सिजल्द अङ्क देरसे जायँगे।
- ९ किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' वंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेपाङ्कका ही मूल्य ७.५० ( सात रुपये पचास नये पैसे ) हैं।

## 'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क

- र्२२ वें वर्षका नारी-अङ्क-पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरी, ९ रंगीन, ४४ इकरंगे तथा १९८ लाइनचित्र, मूल्य ६.२० ( छः रुपयें वीस नये पैसे ), सजिल्द ७.४५ (सात रुपये पैतालीस नये पैसे ) मात्र ।
- √२४ वें वर्षका हिंदू-संंस्कृति-अङ्क--पृष्ठ ९०४, लेख-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६.५० ( छः रुपये पचास नये पैसे ), सायमें अङ्क २-३ विना मूल्य ।
  - २८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क-पृष्ठ-संख्या ८००, चित्र तिरंगे २०, इकरंगे लाइन-चित्र १९१ (फरमोंमें ), मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे )।
  - २९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क-पृष्ठ-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरगे चित्र ४२, संतोंके सादे चित्र १४०, मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे )।
- र वें वर्षका भक्ति-अङ्क---जनवरी १९५८ का विशेपाङ्क, सजिल्द ८.७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे)।
- /३३ वें वर्षका मानवता-अङ्क-जनवरी १९५९ का विशेषाङ्क, पूरी फाइलसहित, पृष्ठ-संख्या १४०८, रंगीन चित्र ३५, दुरंगा १, इकरंगे ३६, रेखाचित्र १९, मूल्य ७.५० (सात रुपये पचास नये पैसे ), सजिल्द ८७५ (आठ रुपये पचहत्तर नये पैसे )।
- र् ३४ वें वर्षका संक्षिप्त देवीभागवताङ्क—जनवरी १९६० का विशेपाङ्क केवल प्राप्य है। इस वर्षके साधारण अङ्क समाप्त हो गये हैं। मूल्य ৩.५०, सजिल्दका ८.७५ है।

डाकखर्च-सबमें हमारा है। व्यवस्थापक-कल्याण, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

# संक्षिप्त योगवासिष्टाङ्कर्मा विषय-सूची

| विपय पृ                                                                           | ष्ट-संख्या | निषर                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|
| १-महपि वसिष्ठजीको नमस्कार                                                         |            | ३-जीवन्युनके स्वस्पार विचार ज्याने किना उ      |            |
| ( सुतीक्ष्ण, नि० प्र० उ० २१६ । २६ ) ***                                           | 2          | तथा दिविध दारनारा निरूपः राज रहा :             |            |
| २भगवान् श्रीरामको नमस्कार                                                         |            | श्रीरामशी तीर्थ-पानार पानेत                    | ٠.         |
| (वसिष्ठ,नि० प्र०पू० २ । ६०) · · ·                                                 | ર          | ४-तीर्थ-यानमे रीटे हुए भीनगरी (जनारी           |            |
| ३—योगवासिष्ठमें भगवान् श्रीरामके स्वरूप तथा                                       |            | एवं जिनाके धरमें निवास, राज, उत्तर क्षेत्र नही |            |
| माहात्म्यका प्रतिपादन                                                             | ર્         | विश्वामित्ररा अत्मान और राज्यान ३७०            |            |
| ४-कल्याण ( 'दिाव' )                                                               |            | सत्कार                                         | : 4        |
| ५-एकश्लोकी योगवासिष्ठ (तत्त्वचिन्तक                                               |            | ५-विश्वामित्रका अपने पत्रकीरण के निवेशीर स     |            |
| स्वामीजी श्रीअनिरुद्धाचार्यजी वॅफटाचार्यजी                                        |            | मॉगना ओर राज जारथर, उसे देनेने उसी             |            |
| महाराज )                                                                          | x          | अनमर्थता दिन्यता 😁 😁                           | : -        |
| ६—वासिष्ठ वोध-सार [ कविता ] ( पाण्डेय                                             |            | ६-विश्वामित्रका रोप-पतिष्टिकार साम्यास्थाः     |            |
| श्रीरामनारायणदत्तजी दा।स्त्री 'राम' )                                             |            | समजानाः राजा द्यारपदः और मही द्वार्यके         |            |
| ७योगवासिप्ठकी श्रेष्ठता और समीचीनता                                               |            | व्यये द्वारपालको भेरमा गया भीकमो हेल्को 😁      |            |
| ( पण्डित श्रीजानकीनाथजी शर्मा )                                                   | હ્         | मराराज्ये भीरतमती वैरायसूरी तर्गा व            |            |
| ८—योगवासिप्ठकी आजके आत्मशान्ति, विश्व-                                            |            | वर्णन वरना                                     | : -        |
| द्यान्तिके इच्छुक विश्वको चुनौती तथा इस                                           |            | ७-विधामित व्यक्तिनी प्रेरणांगे राज प्राप्त     |            |
| क्षणका ज्ञान-यन्धुत्व एव ज्ञानाभास                                                |            | श्रीरामरी समाने द्वारार उनरा रहात दे 🕏         |            |
| ( श्रीरामनिवासजी गर्मा )                                                          | 8          | और बुनिके पूछनेका भीरका असने विकास             |            |
| ९—भगवान् वसिष्ठकी जय ( श्रीसूरजचदजी                                               |            | मूलक देशस्य गरा राजा                           | 1:         |
| सत्यप्रेमी 'डॉंगीजी' ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                        | ६०         | ८-धन-रस्ति एस अपूरी अन्तरण ए.                  |            |
| १०-योगवासिष्ठका साध्य-साधन ***<br>११-योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये       | • •        | दुःसन्पनारः पर्धनः 😬 😬                         | 2.5        |
| ( भक्त श्रीरामदारणदासजी ) *** • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | १५         | ९-मारार और नियशे देंद                          | : -        |
| १२-श्रीगुरुवर-विषठ-स्तवन [कविता]                                                  | 14         | १०-नुषा भी निस्था                              | **         |
| (प॰ श्रीरामनारायण जी त्रिपाठी •िमत्र शास्त्री)                                    | १६         | ११-गरीर-निन्म                                  | 3 3        |
| वैराग्य-प्रकरण                                                                    |            | १२-वस्तरसरे के                                 | * =        |
| १—सतीस्ण और अगत्तिः, कारूप और                                                     | •          | ६३ <del>-तुवपरको देप</del> ः ः ः               |            |
| अग्निवेस्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमि                                       |            | १४-की सरीरशे रस जिल्हा कि जार                  | <b>k</b> * |
| एव वाल्मीकिके संवादका उल्लेख करते हुए                                             |            | ६६-इसास्टर-१ हे                                | ٤,         |
| भगवान्के श्रीरामावतारमें ऋषियोंके शापनी                                           |            |                                                | - 1        |
| कारण यताना                                                                        | \$10       | १०-सम्बद्धाः स्टब्स् ११ स्टब्स्ट               |            |
| २-इस शास्त्रके अधिकारीका निरूपण् रामानणके                                         |            |                                                | - ž        |
| अनुशीलननी महिना, भरदाजने द्रतानीन                                                 |            | spainte analy form promo                       |            |
| बरदान तथा ब्रह्माजीकी आसते वास्नीविस                                              |            | कर दुस्यवस्य स्थ सद्भारे ने दुर्देश स          |            |
| भरद्वाजको संसार-दुःखसे द्वटकारा पानेके<br>निमित्त उपदेश देनेके हिये प्रवृत्त रोना | 23         | प्रतिपदन                                       |            |
| ाताम ७४५च यमगाल्य भट्टप ८गा                                                       | 11         | - 4 4 mg - 5                                   |            |

| ९-जागतिक पदार्थींकी परिवर्तन्त्रीलता एव        |    | हेतुभ्त वैराग्य आदि गुणोंका तथा श्रमका       |     |
|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|-----|
| ्र अस्थिरताका वर्णन                            | 40 | विशेषरूपसे निरूपण                            | ८२  |
| २०श्रीरामकी प्रवल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा    |    | १०-विचार, सतोप और सत्समागमका विशेष-          |     |
| तत्त्वज्ञानके उपदेशके लिये प्रार्थना           | ५९ | रूपसे वर्णन तथा चारों गुणोंमेंसे एक ही       |     |
| २१-श्रीरामचन्द्रेजीका मापण सुनकर सवका आश्चर्य- |    | गुणके सेवनसे सद्गतिका कथन                    | ८७  |
| चिकत होना, आकाशसे फूलोंकी वर्षा, सिद्ध         |    | ११-प्रकरणोके क्रमसे प्रन्थ संख्याका वर्णन,   |     |
| पुरुषोंके उद्गार, राजसभामें सिद्धो और          |    | ग्रन्थकी प्रशंसा, शान्ति, ब्रह्म, द्रष्टा और |     |
| महर्पियोंका आगमन तथा उन सबके द्वारा            |    | दृश्यका विवेचन्, परस्पर सहायक प्रजा और       |     |
| श्रीरामके वचनोंकी प्रशसा *** ***               | ६२ | सदाचारका वर्णन                               | ९०  |
| मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरण                        |    | उत्पत्ति-प्रकरण                              |     |
| १-विश्वामित्रजीका श्रीरामको तत्त्वज्ञानसम्पन्न |    | १—हरय जगत्के मिथ्यात्वका निरूपण, हरय ही      |     |
| बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका दृशन्त         |    | वन्धन है और उसका निवारण होनेसे ही            |     |
| उपस्थित करना, शुकदेवजीका तत्त्वज्ञान प्राप्त   |    | मोक्ष होता है, इसका प्रतिपादन तथा द्रण्टाके  |     |
| करके परमात्मामें लीन होना                      | ६५ | हृदयमें ही दृश्यकी स्थितिका कथन              | ९६  |
| २-विश्वामित्रजीका वसिष्ठजीसे श्रीरामको उपदेश   |    | २ ब्रह्माकी मनोरूपता और उसके संकल्पमय        |     |
| करनेके लिये अनुरोध करना और वसिष्ठजीका          |    | जगत्की असत्ता तथा ज्ञाताके कैवल्यकी          |     |
| उसे स्वीकार कर लेना                            | ६८ | ही मोक्षरूपताका प्रतिपादन ***                | ९७  |
| ३-जगत्की भ्रमरूपता एवं मिथ्यात्वका निरुपण,     |    | ३—मनके ख़रूपका विवेचन, मन एवं मनःकल्पित      |     |
| सदेह और विदेह मुक्तिकी समानता तथा गास्त्र-     |    | दृश्य जगत्की असत्ताका निरूपण तथा             |     |
| नियन्त्रित पौरुषकी महत्ताका वर्णन              | ६९ | महाप्रलय-कालमें समस्त जगत्को अपनेमें         |     |
| ४–शास्त्रके अनुसार सत्कर्म करनेकी प्रेरणा,     |    | लीन करके एकमात्र परमात्मा ही शेप रहते हैं    |     |
| पुरुषार्थसे भिन्न प्रारव्धवादका खण्डन तथा      |    | और वे ही सवके मूल हैं, इसका प्रतिपादन ''     | ९९  |
| पौरुपकी प्रधानताका प्रतिपादन ***               | ७१ | ४–ज्ञानसे ही परासिद्धि या परमात्मप्राप्तिका  |     |
| ५-ऐहिक पुरुपार्थकी श्रेष्ठता और दैववादका       |    | प्रतिपादन तथा ज्ञानके उपायोंमें सत्सङ्ग      |     |
| निराकरण •••                                    | ७३ | एव सत्-द्यास्त्रोके स्वाध्यायकी प्रशसा       | १०२ |
| ६-विविध युक्तियोद्वारा दैवकी दुर्वेलता और      |    | ५परमात्माके ज्ञानकी महिमा, उसके स्वरूपका     |     |
| पुरुपार्थंकी प्रधानताका समर्थन                 | ७४ | विवेचन, दृश्य जगत्के अत्यन्ताभाव एवं         |     |
| ७-पुरुपार्थकी प्रवलता वताते हुए दैवके खरूपका   |    | ब्रह्मरूपताका निरूपण तथा आत्मज्ञानकी         |     |
| विवेचन तथा ग्रुभ वासनासे युक्त होकर            |    | " प्राप्तिके लिये योगवासिष्ठ ही सर्वोत्तम    |     |
| सत्कर्म करनेकी प्रेरणा                         | ७६ | शास्त्र है—इसका प्रतिपादन ''                 | १०३ |
| ८-श्रीवसिष्ठजीद्वारा ब्रह्माजीके और अपने       |    | ६—जीवन्मुक्तिका लक्षणः जगत्की असत्ता तथा     |     |
| जन्मका वर्णन, ज्ञानप्राप्तिका विस्तार,         |    | ब्रह्मसे उसकी अभिन्नताका प्रतिपादनः          |     |
| श्रीरामजीके वैराग्यकी प्रशसा, वक्ता और         |    | परव्रहा परमात्माके स्वरूपका वर्णन            | १०५ |
| प्रश्नकर्ताके लक्षण आदिका विशेपरूपसे           |    | ७-जगत्की ब्रह्मसे अभिन्नताः परमार्थ-तत्त्वका | (   |
| वर्णन                                          | ७७ | _                                            |     |
| ९—ससारप्राप्तिकी अनुर्थरूपताः ज्ञानका उत्तम    |    | लक्षण, महाप्रलयकालमें जगत्के अधिष्ठानका      |     |
| माहात्म्य, श्रीराममें प्रश्नकर्ताके गुणोंकी    |    | विचार तथा जगत्की ब्रह्मरूपताका               |     |
| अधिकताका वर्णन, जीवन्मुक्तिरूप फलके            |    | प्रतिपादन •••                                | १०७ |

| ८—त्रसमें जगत्का अध्यारोप, जीव एव नगत्के              | बहाँ युद्धवा आजेका देगातून हा जे १८८५ 😁      |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| रूपमें ब्रह्मकी ही अखण्ड मत्ताका                      | टिम्माइन्त्री परिभागः 😬 🔧                    |
| रूपमें ब्रह्मकी ही अखण्ड नत्ताका<br>वर्णन             |                                              |
| ९–भेदके निराकरणर्र्वक एकमात्र ब्रह्मकी ही             | स्थित हो सुद्धारा हम्य ने मा                 |
| अखण्ड सत्ताका वर्णन तथा जगन्नी                        | २१-युद्धका वर्णन तथा उभरापके देवेन के        |
| पृथक् सत्ताका खण्डन १                                 | ११ विभिन्न बनवदी श्रीद रुपती गाली राजा है।   |
| १०-जगत्के अत्यन्ताभावका प्रतिपादन,                    | २२-सुद्धाः स्पार्तः गमा विकृष्ये वया गम      |
| मण्डपोपाख्यानका आरम्भ, राजा पद्म तथा                  | गराक्षरप्रने तीन और रम्प्य कि इस ना न        |
| रानी छीलाका परस्यर अनुराग, छीलाका                     | नुष्म चिन्मप नर्गर्श हो एस एस                |
| सरस्वतीकी आराधना करके वर पाना और                      | प्रतिपादन '' '' '                            |
| रणभूमिमें पतिके मारे जानेसे अत्यन्त                   | २३-राजा पन्नाने भवतमें सारा विर्वेश वारा     |
| न्याकुल होना                                          | १४ प्रवेश और राज्यका नाज्य गाँउण             |
| ११-सरस्वतीकी आजासे पतिके गवको फूटांनी                 | राजाया जनगण्य रहार्यान । राजा ४५५० राजी र    |
| देरीमें रखकर समाधिस्थित हुई छीलाका                    | रस्यती देवीरी कान्यीत नाम कर                 |
| पतिके वासनामय स्वरूप एव राज्वभवको                     | अनानावस्यामे चयार् और रहना ( र 😁 🖰           |
| देखना तथा समाधिने उठकर पुनः राजनभामें                 | वर्णनः, रस्यतीयसः विद्वरणी अस्यतः ५          |
| सभासदोंका दर्शन करना १                                |                                              |
| १२—छीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम               | खाना क्थन- भक्ष- १०% र प्राप्त करा । विकास   |
| स्रष्टिके विपयमें पूछना और नरम्वतीका                  | शरणमें आना रीत हैं। कुट तरा 🔭                |
| इस विपयको समझानेके लिये लीलाके जीवनसे                 | पन्नती प्रतीय                                |
| मिलते-जुलते एक ब्राह्मण-दम्पतिके जीवनका               | २४-राजः पितृर स्य । दशाः नेपानि गाधाः प्राने |
| वृत्तान्त सुनाना *** १ः                               | २१ स्पिप्रयाण-तृज्ञानन भीत्रोत्तरो लाहार ।   |
| <b>१३</b> —छीला और सरस्वतीका सवाद—जगत्की अमत्ता       | इस रह रियोग्स । १०००                         |
| एव अजातवादकी स्थापना ११                               | २४ विदूरपञ्चितसङ्गान्ते । ११ हर्गः           |
| १४-चीला और सर्खतीका सवाद-सम द्वछ                      | बुद्धरानीयम् स्तीत २००१ ।                    |
| चिन्मात्र ब्रह्म ही है, इसका प्रतिपादन 🏻 😬 १२         | २६ और देशकर राष्ट्र संग्रहण का का हुए १०।    |
| १५-वासनाओंके क्षयका उपाय और व्रहाचिन्तनके             | २५-राज्य विदूरभर्ग राज राज राजा              |
| अभ्यासका निरूपण १ः                                    | २९ दिनीय लीलायी यालाला प्रसंत                |
| १६—सरस्वती और लीलाका शानदेहके द्वारा आराशमें          | गम्मरार्ग और स्वरी परण ए । हा                |
| गमन और उसका वर्णन 😬 १ः                                | ३० पत्रभीनी दिली सराधार केला है है है        |
| १७-सीलाका भूतलमें प्रवेश और उसके हारा अपने            | सुष एवं असरने असर असरे हर ।                  |
| पूर्वजन्मके स्वजनोके दर्शनः च्येष्टरामांने माताने     | यान न राम्                                   |
| रूपमें लीलाका दर्शन न ऐनेवा वारण १३                   | ३१ क्यों स्थ देनका विकास का अध्य             |
| १८-छीलाकी सत्य-संकल्पता उत्ते अपने अनेक               | 18-5                                         |
| जन्मोंकी स्मृति लीला और सरस्वतीना आकारामें            | स्तित्वी प्रतित स्ति । वर्षा                 |
| भ्रमण तथा परम न्योमपरमात्माकी अनादि-                  | र्योरके प्रांतर को निर्देश                   |
| अनन्त सत्ताका प्रतिपादन 🎌 🔭 👯                         | ३३ अस्टाचा वदार स्वयं १ ल 🚉                  |
| १९-लीलाद्वारा ब्रह्माण्डोंका निरीक्षाः, दोनो देवियोजा | والرام الما الما الما الما الما الما الما    |
| भारतवर्षमें लीलाके पतिके राज्यमें बना और              | राज करें हुनस्यान्य गता स्थीत                |

| उठनेसे नगर और अन्तःपुरमें उत्सव, लीलो-          | ३९-मनकी परमात्मरूपताः ब्रह्मकी विविध शक्तिः       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| पाख्यानके प्रयोजनका विस्तारसे कथन *** ११        | ६७ सवकी ब्रह्मरूपता, मनके सकस्पसे ही सृष्टि-      |
| २७-सृष्टिकी असत्यता तथा सन्नकी ब्रह्मरूपताका    | विस्तार तथा वासना एवं मनके नाशसे ही               |
| प्रतिपादन ••• ••• १।                            | ७५ श्रेयकी प्राप्तिका प्रतिपादन *** *** १९६       |
| २८—जगत्की असत्ता या भ्रमरूपताका प्रतिपादन तथा   | ४०-जगत्की चित्तरूपताः, वासनायुक्तः मनके दोपः,     |
| नियति और पौरुषका विवेचन " १९                    | ७७ मनका महान् वैभव तथा उसे वदामें करनेका          |
| २९-ब्रह्मकी सर्वरूपता तथा उसमें भेदका अभाव,     | उपाय १९८                                          |
| परमात्मासे जीवकी उत्पत्ति और उसके खरूपका        | ४१—चित्तरूपी रोगकी चिकित्साके उपाय तथा मनो-       |
| विवेचन, परमात्मासे ही मनकी उत्पत्ति, मनका       | निग्रहसे लाभ "                                    |
| भ्रम ही जगत् है-इसका प्रतिपादन तथा जीव-         | ४२-मनोनाशके उपायभूत वासना-त्यागका उपदेश,          |
| चित्त आदिकी एकता *** १५                         | १८ अविद्या-वासनाके दोप तथा इसके विनाशके           |
| २०-चित्तका विलास ही द्वैत है, त्याग और ज्ञानसे  | उपायकी जिज्ञासा •••• २०२                          |
| ही अज्ञानसहित मनका क्षय होता है—इसका            | ४२—अविद्याके विनाशके हेतुभूत आत्मदर्शनका,         |
| प्रतिपादन तथा भोक्ता जीवके स्वरूपका वर्णन १७    | १९ विद्यद्धः परमात्मस्वरूपका तथा असंकल्पसेवासना-  |
| २१परमात्मसत्ताका विवेचन, वीजमें वृक्षकी भॉति    | क्षयका प्रतिपादन २०४                              |
| परमारमामे जगत्की त्रैकालिक स्थितिका             | ४४-अविद्याकी वन्धनकारितापर आश्चर्यः चेष्टा देहमें |
| निरूपण तथा ब्रह्मसे पृथक् उसकी सत्ता नहीं       | नहीं, देहीमें है—इसका प्रतिपादन तथा अज्ञानकी      |
| है—इसका प्रतिपादन ••• १८                        | ८२ सात भूमिकाओंका वर्णन " २०६                     |
| ३२-जगत्की ब्रह्मसे पृथक् सत्ताका खण्डन, भेदकी   | ४५-ज्ञानका सात भूमिकायाका विशेष विवचन २०७         |
| व्यावहारिकता तथा चित्तकी ही दृष्यरूपताका        | ४६-मायिक रूपका निराकरण करके सन्मात्रत्वका         |
| प्रतिपादन · · · १८                              | ८५ प्रदर्शन, अविद्यांके खरूपका निरूपण,            |
| २२-यह दृश्य-प्रपञ्च मनका विलासमात्र है, इसका    | सक्षपम ज्ञानभूमिका एवं जावात्माक वास्तावक         |
| ब्रह्माजीके द्वारा अपने अनुभवके अनुसार प्रति-   | स्वरूपका वर्णन २१५                                |
| पादन *** *** १.                                 | ८६ स्थिति-प्रकरण                                  |
| ३४—स्थूल-शरीरकी निन्दा, मनोमय गरीरकी विशेषता,   | १—चित्ररूपसे जगत्का वर्णन, जगत्की स्थितिका        |
| उसे सकर्ममें लगानेकी प्रेरणा, ब्रह्मा और उनके   | खण्डन करके पूर्णानन्दखरूप सन्मात्रकी स्थिति-      |
| द्वारा निर्मित जगत्की मनोमयता, जीवका स्वरूप     | का कथन, मनको ही जगत्का कारण बताकर                 |
| और उसकी विविध सासारिक गति तथा सृष्टिके          | उसके नाश होनेपर जगत्की शून्यताका कथन २१८          |
| दोप एव मिथ्यात्वका उपदेश " १८                   | ८८ २-खरूपकी विस्मृतिसे ही भेदभ्रमकी अनुभूति,      |
| ३५-जीवोंकी चौदह श्रेणियॉ तथा परब्रहा परमात्मासे | चित्तशुद्धि एवं जाग्रत् आदि अवस्थाओंके            |
| ही उत्पन्न होनेके कारण सबकी ब्रह्मरूपता • • १   | ९० शोधनसे ही भ्रम-निवारणपूर्वक आत्मबोधकी          |
| ३६-कर्ता और कर्मकी सहोत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा  | प्राप्ति तथा वैराग्यमूलक विवेक्से ही मोक्षलाभ-    |
| चित्त और कर्मकी एकताका प्रतिपादन · · १          | ९२ का वर्णन " २२०                                 |
| ३७-मनका स्वरूप तथा उसकी विभिन्न संज्ञाओंपर      | <b>२—उपासनाओके अनुसार फलकी प्राप्ति तथा</b>       |
| विचार ••• ••• १                                 | ९३ जाग्रत्-स्वप्न अवस्थाओंका वर्णनः मनको सत्य     |
| ३८-मनके द्वारा जगत्के विस्तार तथा अज्ञ.नीके     | आत्मामें लगानेका आदेशः मनको भावनाके               |
| उपदेशके लिये कल्पित त्रिविध आकाशका              | अनुसाररूप और फलकी प्राप्ति तथा भावनाके            |
| निरूपण एव मनको परमात्मचिन्तनमें लगानेकी         |                                                   |
| आवश्यकता ••• ••• १                              | त्यागसे विचारद्वारा ब्रह्मभावकी प्राप्तिका प्रति- |

| ४-दृढ वीध हर्निपर सम्पूर्ण दोपाके विनाश, अन्तः-     | १६-विरक्त एव स्वित्युक्त अभी २० ०० २           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| करणकी शुद्धि और विशुद्ध आत्मतस्त्रके                | मृहवी रिप्तिमें अन्यः कार्रो 🐍 🕟               |
| साक्षात्कारकी महिमाका प्रांतपाटन २२४                | उपने अरम न रामें हैं कि किस्ते । 🚭             |
| ५-वारीररूपी नगरीके मम्राट् जानीकी रागर्राहत         | और आने विद्यास्तर १००० व्या                    |
| स्थितिका वर्णन ••• २२५                              | नियन रोने १ उपनेन                              |
| ६—मन और इन्टियांकी प्रवल्ता तथा उनको जीतने-         | १७-वासनाः अभिराम और ా 😁 🕬                      |
| से लाभा अत्यन्त अज्ञानी और ज्ञानीके लिये            | रुरके परमान्यप्रामे प्रितिता र ते ३०० र र      |
| उपदेशकी व्यर्थता तथा जगत् और व्रहाके                | तन्वज्ञानी महास्मादी राजना अर्थाना अन्य        |
| स्त्ररूपका प्रतिपादन • • • • २२६                    | १८-परमान्सभावमे निरा हुए एको उस र 🗥 ।          |
| ७ शास्त्रचिन्तनः, शास्त्रीय सटाचारके सेवन तथा       | त्वरा वेध वगनेवारी गण्या सा                    |
| शास्त्रविपरीत आचारके त्यागने लाभ · · · २२८          | भेगोंने वैरापना उन्हेंन तथा गर्या अध्य         |
| ८-गास्त्रीय ग्रुभ उद्योगभी सफलताका प्रतिपादनः       | स्मार्मे रिर्जातरा उधन                         |
| अह्कारकी बन्धकता और उसके त्यागसे मोनकी              | १९—राज्य-गतिवर्गा प्रमीतानाने कृताता ।         |
| प्राप्तिका वर्णन २२९                                | हुए पुरुषाती निर्मातिक पर्नेतः 😁 🖰             |
| ९-सर्वत्र और सभी रूपोंमें चेतनआत्माकी ही            | अनिस्ता एवं प्रमाराणी गाँचा 😁                  |
| स्थितिका वर्णन २३२                                  | भावनांके निषे उपरेश रिंग ने ना                 |
| १०-ज्ञानी और अज्ञानीका अन्तरः वासनाके वारण          | गुणोनो अस्ताने एत पीरप १७०६ एको                |
| ही कर्तृत्वका प्रतिपादन, तत्त्वज्ञानीके अकर्तापन    | जीवन्युक्त पदशी प्राप्तिशा यथा 📑 🤭             |
| एवं वन्धनाभावका निरूपण " २३३                        | उपराम-प्रश्रप                                  |
| ११—सर्वशक्तिमान् ब्रह्मसे ही सृष्टिनी उत्पत्तिः     |                                                |
| स्थिति और लय होनेसे सबकी परव्रसम्पतारा              | १-भीवस्थितीया संगाहताने ध्यतः राज              |
| प्रतिपादनः अत्यन्त मूदको नरीः विवेकी निशासु-        | ब्रुके सबसे विवादिनेते समाहरूपि १५             |
| को ही 'सर्वे ब्रह्म' या उपदेश देनेकी                | में जाना और दीवा नर्मी कार के                  |
| आवन्यकता तथा बाजीगरके दिखाये हुए                    | तत्पर रोना *** ***                             |
| खेलकी भाँति मायामय जगत्के मिध्यात्वका<br>वर्णन      | २—शीयुम आदि राज्युगर ी राजा रि                 |
| वणन<br>१२दृश्यकी असत्ता और सबनी ब्रह्मरूपताना       | चर्चाः वरिष्ठही तथा धरा । १४ 🚁 🤥               |
| प्रतिपादनः मायाके दोप तथा आत्मज्ञानसे               | सभामें प्रोतिः रागदास्त्रास्त्राः र            |
| ही उसका निवारण *** ः २३६                            | उपदेशकी प्रशास गया, भीवाम विकास करते           |
| १३-चेतनतत्त्वरा ही क्षेत्रक, अहद्वार आदिने रूपमें   | उन्देश देनेने निषे प्रारंत                     |
| विस्तार तथा अविद्याके कारण जीवों के कर्मी-          | ३-मेरास्त्या सायाग् (१ दर्गानः गाणाः ११        |
| नुसार नाना योनियोंमें जन्मोंका वर्णन *** २३७        | المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة         |
| १४-परमात्मनिष्ठ शानीरी दृष्टिमें नंतारना मिप्पान्तः | क्यनः अन्तर्भागिकार्यः कार्यः                  |
| मनोमय होने के चारण जगत्त्री अवचा तथा                | अस्ता प्रकार                                   |
| ज्ञानीकी दृष्टिमें सदकी इजलपतारा प्रतिगदन २३८       | ४-वर्तसर्बुद्रमे आपना एए स्मारण पर             |
| १५-सांसारिक वस्तुओते वैराग्य एवं लीदन्तुक           | स्वतेनी प्रेरणाः साम्य सा <sup>त</sup> े तर    |
| महालाओके उत्तम गुपोंका उपवेश वारम्बार               | Standing of your transfer and the              |
| रोनेवाले ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड एव दिदिध भृतारी        | Ship Shipping har                              |
| द्यप्टिपरम्परा तथा ब्रहामें उनके अल्ना-             | ५-हिलोंने हमीरणे हुमान नार जा                  |
| भावना क्यन ••• र४६                                  | एक्ट्रें स्टिट <sup>े</sup> रें रस्तरे स्टान ह |

एव स्टिक्युन असी ०० ४०० ० रिप्रतिमे अन्यः राहाँ 🐍 🕝 🧠 अस्य म् राजें। है। (१९४० - २० पने बिद्धा साथ १००१ है । ने । इसेन • असियम और सम्मात राज्य रमान्यरमे प्रिप्त - ने ३० - -ती महास्मादी राज्याः अर्थानाः वन्तः द्वा भावमे रिक्ष हुए एको इस रहें । वेध वननेपारी सराहर राज

र्पातरा राधन 2,1 विदेशी प्रभीना नोहे कुल्ला 🕝 यपानी निर्मातन प्रतिक 😁 🖰 ता राव पाया गाउँ स रिल्ल र क लिये उपरेश रिंग ने ना अस्ताने एत पीनपाल लागे চৰকামদিস কলা

#### उपराम-प्रकरण

हीरा सन्तर में ६२०० ००० रते दिश देनेते परा उन्तरे 😘 । क्षीर देशिन नहीं अन्तर्भ ना प्रदिक्षण्या विकास विकास रिद्वर्शी ताब ध्या 🕫 🙃 🛂 प्रदेशक रागावास्तर राज्य ो प्रसम्बद्धाः (दिस्य विकास) १०० निर्दे निषे ज्ञान garry (street er er er Banky Linky ming to w araya aran da ara a ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ راع المعالم ال Manife Season Serge and ره د در گاشت شاه بازی این ا Kith tedangania tain Cajera Start auf in a fet ferte siene fi

| आत्माके विवेक-विजानको स्चित करनेवाले                 | होकर उन्हें सारभूत सिद्धान्तका उपदेश देकर        |     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|
| अपने आन्तरिक उद्गार एव निश्चयको प्रकट                | चला जाना                                         | २७६ |
| करना " २५७                                           |                                                  |     |
| ६-राजा जनकद्वारा ससारकी स्थितिपर विचार               | विचार करते-करते समाधिस्थ हो जाना, दानवोंके       |     |
| और उनका अपने चित्तको समझाना 💛 २५९                    | स्मरण करनेसे आये हुए दैत्यगुरुका विकी            |     |
| ७—राजा जनककी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति तथा              | सिद्धावस्थाको वताकर उनकी चिन्ता दूर करना         | २७८ |
| विशुद्ध विचार एव प्रजाके अद्भुत माहात्म्यका          | १८-समाधिसे जगे हुए विलक्ष विचारपूर्वक सम-        |     |
| वर्णन ••• २६१                                        | भावसे स्थित होना, श्रीहरिका उन्हें त्रिलोकीके    |     |
| ८—चित्तकी शान्तिके उपायोंका युक्तियोंद्वारा          | राज्यसे हटाकर पातालका ही राजा वनाना, उस          |     |
| वर्णन ःः २६३                                         | अवस्थामे भी उनकी समतापूर्ण स्थिति तथा            |     |
| ९-अनधिकारीको दिये गये उपदेशकी व्यर्थता,              | श्रीरामके चिन्मय स्वरूपका वर्णन                  | २८१ |
| मनको जीतने या शान्त करनेकी प्रेरणा तथा               | १९-प्रह्लादका उपाख्यान—भगवान् नृसिंहकी कोधाग्नि- |     |
| तत्त्वबोधसे ही मनके उपगमका कथन; तृष्णाके             | से हिरण्यकशिषु आदि दैत्योंका सहार तथा            |     |
| दोष, वासनाक्षय और जीवन्युक्तके खरूपका                | प्रहादका विचारद्वारा अपने आपको भगवान्            |     |
| वर्णन ••• २६५                                        | विष्णुसे अभिन्न अनुभव करना                       | २८३ |
| २०-जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति करानेवाले विभिन्न प्रकारके | २०-प्रह्लादके द्वारा भगवान् विष्णुकी मानसिक एवं  |     |
| निश्चर्यो तथा सब कुछ ब्रह्म ही है, इस                | वाह्य पूजा, उसके प्रभावसे समस्त दैस्योंको        |     |
| पारमार्थिक स्थितिका वर्णन *** २६६                    | वैष्णव हुआ देख विसायमें पड़े हुए देवताओंका       |     |
| ११—महापुरुपोके स्वभावका वर्णन तथा अनासक्त            | भगवान्से इसके विपयमें पूछना, भगवान्का            |     |
| भावसे ससारमें विचरनेका उपदेश *** २६७                 | देवताओको सान्त्वना दे अहाय हो प्रहादके           |     |
| १२—पिता-माताके शोकसे व्याकुल हुए अपने भाई            | देवपूजा-गृहमें प्रकट होना और प्रह्वादद्वारा      |     |
| पावनको पुण्यका समझाना—जगत् और उसके                   | उनकी स्तुति                                      | २८५ |
| सम्बन्धकी असल्यताका प्रतिपादन *** २६९                |                                                  |     |
| १३-पुण्यका पावनको उपदेश-अनेक जन्मोंमें प्राप्त       | आत्मचिन्तन करते हुए परमात्माका साक्षात्कार       |     |
| हुए असंख्य सम्यन्धियोंकी ओरसे ममता हटाकर             | करना और उनका स्तवन करते हुए समाधिस्थ             |     |
| उन्हें आत्मस्वरूप परमात्मासे ही संतोप प्राप्त        | हो जान , तत्पश्चात् पातालकी अराजकताका            |     |
| करनेका आदेश, पुण्य और पावनको निर्वाण-                | वर्णन और भगवान् विण्णुका प्रह्लादको समाधि-       |     |
| पदकी प्राप्ति, तृष्णा और विषय-चिन्तनके               | से विरत करनेका विचार                             | २८८ |
| त्यागसे मनके क्षीण हो जानेपर परमपदकी प्राप्ति-       | २२भगवान् विष्णुका पातालमें जाना और राह्व-        |     |
| का कथन                                               |                                                  |     |
| १४—राजा वलिके अन्तःकरणमें वैराग्य एव विचारका         | उपदेश देना, प्रहादद्वारा भगवान्का पूजन,          |     |
| उदय तथा उनका अपने पितासे पहलेके पूछे                 | भगवान्का प्रह्लादको दैत्यराज्यपर अभिषिक्त        |     |
| हुए प्रश्नोंका सारण करना २७३                         |                                                  |     |
| १५-विरोचनका वलिको भोगोंसे वैराग्य तथा विचार-         | जाना, आख्यानका उत्तम फल, जीवन्मुक्तोके           |     |
| पूर्वेक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश *** २७४      |                                                  | २९४ |
| १६-विलका पिताके दिये हुए ज्ञानोपदेशके सारणसे         | २३-मायाचकका निरूपण, चित्तनिरोधकी प्रशंसा,        |     |
| संतोष तथा पहलेकी अज्ञानमयी स्थितिको याद              | भगवद्याप्तिकी महिमा, मनकी सर्प और                |     |
| करके खेद प्रकट करते हुए शुकाचार्यका चिन्तन           | विषवृक्षसे तुलना, उद्दालक मुनिका परमार्थ-        |     |
| करना, ग्रुकाचार्यका आना और बल्सि पूजित               | चिन्तन '''                                       | २९८ |
|                                                      |                                                  |     |

... śęż

| २४-महर्षि उदालककी साधना, तपस्या और                | विचरणका वर्णेन, चीवन्मुक्त महात्माओंके गुण                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| परमात्म-प्राप्तिका कथनः सत्ता-सामान्यः समाधि      | लक्षण और महिमा *** *** ३३७                                                               |
| और समाहितके लक्षण 😬 😁 ३०६                         | ३६—चित्तके स्पन्दनसे होनेवाली जगत्की भ्रान्ति,                                           |
| २५-किरातराज सुरघुका वृत्तान्त-महर्षि माण्डव्यका   | चित्त और प्राण-स्पन्दनका स्वरूप तथा उसके                                                 |
| सुरघुके महलमें पधारना और उपदेश देकर               | निरोधरूप योगकी सिद्धिके अनेक उपाय *** ३३९                                                |
| अपने आश्रमको होट जाना, मुरबुके आत्म-              | ३७—चित्तके उपदामके लिये जानयोगरूप उपाय एव                                                |
| विषयक चिन्तनका वर्णन तथा उसे परमपदकी              | विवेक-विचारके द्वारा चित्तका विनाश होनेपर                                                |
| प्राप्ति ••• ३१०                                  | ब्रह्म-विचारसे परमात्माकी प्राप्ति " ३४२                                                 |
| प्राप्ति                                          | ३८-वीतह्न्य मुनिका एकाग्रताकी सिद्धिके लिये                                              |
| का संवाद *** *** ३१४                              | इन्द्रिय और मनको वोधित करना " ३४४                                                        |
| २७-आत्माका संसार दुःखसे उद्घार करनेके उपायों-     | ३९-इन्द्रियों और मनके रहते समस्त दोपोंरी                                                 |
| का कथन तथा भास और विलास नामक                      | प्राप्ति तथा उनके शमनसे समस्त गुणोंकी और                                                 |
| तपस्वियोंके वृत्तान्तका आरम्भ " ३१८               | परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन *** *** ३४६                                                  |
| २८-भास और विलासकी परस्पर बातचीत और                | ४०—बीतह्य महामुनिकी समाधि और उमसे जागना,                                                 |
| तत्त्वज्ञानद्वारा उन्हें मोक्षकी प्राप्ति, देह और | छः रात्रितक पुनः समाधिः चिरकालतक                                                         |
| आत्माका सम्बन्ध नहीं है तथा आसक्ति ही             | बीवन्मुक्त स्थिति, उनके द्वारा दु ख-सुकृत                                                |
| बन्धनका हेतु है—इसका निरूपण " ३२१                 | आदिको नमस्कार और उनका परमात्मामें                                                        |
| २९—संसक्ति और अससक्तिका लक्षण, आसक्तिके मेद       | विलीन हो जाना "                                                                          |
| उनके लक्षण और फलका वर्णन, आसक्तिके                | ४१-महामुनि वीतदृष्यकी ॐकार्की अन्तिम मात्राका                                            |
| _                                                 | अवलम्बन करके परमात्मप्राप्तिरूप मुक्तावस्थाका                                            |
| त्यागसे जीवात्मा कर्म-फलसे सम्बद्ध नहीं होता—     | तथा मुक्त होनेपर उनके शरीर प्राणों और<br>सब घातुओंका अपने-अपने उपाटान कारणमें            |
| इसका कथन : : ३२४                                  | सव घातुआका अपन-अपन उपादान कारणम<br>विलीन होकर मूळ-प्रकृतिमें लीन होनेका वर्णन ३५०        |
| ३०-असङ्ग सुद्धमें परम शान्तिको प्राप्त पुरुषके    | ४२—ज्ञानी महात्माओं के लिये आकाश-गमन आदि                                                 |
| व्यवहार-कालमें भी दुखी न होनेका प्रतिपादन,        | सिद्धियोंकी अनावस्यकताका कथन " ३५१                                                       |
| ज्ञानीकी तुर्यावस्था तथा देह और आत्माके           | ४३—जीवन्मुक्त और विदेह-मुक्त पुरुपोंके चित्तनाशका                                        |
| अन्तरका वर्णन ३२७                                 | वर्णन " ३५३                                                                              |
| ३१—देहादिके संयोग-वियोगादिमें राग-द्वेष और हर्ष-  | ४४-हारीरका कारण मन है तथा मनके कारण                                                      |
| शोकसे रहित शुद्ध आत्माके म्बरूपका विवेचन ३२९      | प्राण-स्पन्द और वासना इनका कारण विपन                                                     |
| ३२-दो प्रकारके मुक्तिदायक अहंकारका और एक          | विपयका कारण जीवात्मा और जीवान्माना                                                       |
| प्रकारके बन्धनकारक अहंकारका एवं परमात्माके        | कारण परमात्मा है—इस तत्त्वका प्रतिगृहन : ३५४                                             |
| स्वरूपका वर्णन \cdots २३१                         | ४५-तत्त्वजान, वासनाक्षय और मुनोनाशने                                                     |
| ३३—मन, अहंकार, वासना और अविद्याके नाशसे           | परमपदकी प्राप्ति तथा मनको वगर्मे करनेके                                                  |
| मुक्ति तथा जीवन्मुक्त पुरुषके लक्षण और            | उपायोंका वर्णन *** २५७<br>४६—विचारकी प्रीटता, वैराग्य एवं सहुलोंने                       |
| महिमाका प्रतिपादन *** ३३२                         | ४६—विचारका प्राटताः वराज्य एव पहुजान<br>तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति और जीवन्सुक्त महात्माओंकी |
| ३४—मनुष्य, असुर, देव आदि योनियोंमें होनेवाले      | श्चितिका वर्णन :: ३५९                                                                    |
| हर्ष-शोकादिसे रहित जीवन्मुक्त महात्माओंका         | निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्थ                                                                 |
| वर्णन ••• ३३५                                     | १-श्रीवसिष्ठजीके कहनेपर श्रीताओंका समाने                                                 |
| ३५—म्बीरूप तरङ्गसे युक्त संसाररूपी समुद्र, उससे   | उठकर दैनिक क्रिया करना तथा तुने गये                                                      |
| तरनेके खपाय और तरनेके अनन्तर सखपर्वंक             | विषयोका चिन्तन स्रता "" १६२                                                              |

| - 3 | 0 | ١ |
|-----|---|---|
| - 1 | • | , |

| २—श्रीरामचन्द्र आदिका महाराज वसिष्ठजीको              | अभावका प्रतिपादन ••• ३८५                                                                 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| सभामें लाना तथा महर्षि वसिप्टजीके द्वारा             | १३—प्राण-अपानकी गतिको तत्त्वतः जाननेसे मुक्ति ३८७                                        |
| उपदेशका आरम्भ, चित्तके विनाशका और                    | १४-पूरक, रेचक, कुम्भक प्राणायामका तत्त्व जानकर                                           |
| श्रीरामचन्द्रजीकी ब्रह्मरूपताका निरूपण *** ३६३       | अम्यास करनेसे मुक्ति और सर्वशक्तिमान्                                                    |
| ३ब्रह्मकी जगत्कारणता और ज्ञानद्वारा मायाके           | परमात्माकी उपासनाकी महिमा *** ३८८                                                        |
| विनाशका तथा श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामकी          | १५-भुगुण्डकी वास्तविक स्थितिका निरूपण, वसिष्ठजी-                                         |
| महिमा एवं श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा अपने परमार्थ-     | द्वारा भुगुण्डकी प्रशंसाः भुगुण्डद्वारा वसिष्ठजीका                                       |
| स्वरूपका वर्णन *** ३६५                               | पूजन तथा आकारामागैसे वसिष्ठजीकी स्वलोकप्राप्ति ३९०                                       |
| ४देह और आत्माके विवेकका एवं अज्ञानीको देहमें         | १६—शरीर और संसारकी अनिश्चितता तथा भ्रान्ति-                                              |
| आत्मबुद्धि और विपयोंमें सुख-बुद्धि करनेसे            | रूपताका वर्णन २९२                                                                        |
| दुःखकी प्राप्तिका प्रतिपादन *** ३६६                  | १७—संसार-चक्रके अवरोधका उपायः शरीरकी                                                     |
| ५-अज्ञानकी महिमा और विभूतियोंका सविस्तरवर्णन ३६८     | नश्वरता और आत्माकी अविनाशिता एवं                                                         |
| ६-अविद्याके कार्य ससाररूप विप-लता, विद्या            | अहकाररूपी चित्तके त्यागका वर्णन तथा                                                      |
| एवं अविद्याके स्वरूप तथा उन दोनोंसे रहित             | श्रीमहादेवजीके द्वारा श्रीविषधजीके प्रति निर्गुण-                                        |
| परमार्थ-वस्तुका वर्णन "" ३६९                         | निराकार परमात्माकी पूजाका प्रतिपादन *** ३९४                                              |
| ७-अविद्यामूलक स्थावरयोनिके जीवोंके स्वरूपका          | १८-चेतन परमात्माकी सर्वात्मता *** ३९८                                                    |
| तथा विवेकपूर्वक विचारसे अविद्याके नाशका              | १९-ग्रुद्धचेतन आत्मा और जीवात्माके स्वरूपका                                              |
| प्रतिपादन *** ३७१                                    | विवेचन *** ३९९                                                                           |
| ८-परमात्मा सर्वात्मक और सर्वातीत हैइसका              | २०-संकल्प-त्यागसे द्वेतभावनाकी निवृत्ति और परम                                           |
| प्रतिपादन एवं महात्मा पुरुपोंके लक्षण तथा            | पदस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिका प्रतिपादन *** ४००                                         |
| आत्मकल्याणके लिये परमात्मविपयक यथार्थ                | २१-सबके परम कारण परम पूजनीय परमात्माका                                                   |
| ज्ञान और प्राण-निरोधरूप योगका वर्णन *** ३७२          | वर्णन ४०२                                                                                |
| ९देव-सभामें वायसराज भुग्रुण्डका चृत्तान्त सुनकर      | २२—परमशिव परमात्माकी अनन्त गक्तियाँ " ४०३                                                |
| महर्पि वसिष्ठका उसे देखनेके लिये मेरुगिरिपर          | २३-सञ्चिदानन्दघन परमदेव परमात्माके ध्यानरूप                                              |
| जानाः मेरु-शिखर तथा 'चृत' नामक                       | पूजनसे परमपदकी प्राप्ति *** ४०४                                                          |
| कल्पतरका वर्णन, वसिष्ठजीका भुराण्डसे मिलना           | २४-शास्त्राम्यास और गुरूपदेशकी सफलताः                                                    |
| भुशुण्डद्वारा उनका आतिथ्य-सत्कार,वसिष्ठजीका          | ब्रह्मके नाम-भेदोंका और खरूपका रहस्य                                                     |
| भुञ्जण्डसे उनका दृत्तान्त पूछना और उनके गुणोंका      | एवं दुःखनाशका उपाय *** ४०७                                                               |
| वर्णन करना "" ३७५                                    | २५-समष्टि-व्यष्टयात्मक जो संसार है, वह सब माया                                           |
| १०—मुशुण्डका वसिप्रजीसे अपने जन्मवृत्तान्तके         | र्प-समाप्ट-व्यष्ट्यातमक जा सत्तार है, वह तय माया<br>ही है—यह उपदेश देकर भगवान् श्रीशकरका |
| प्रसङ्गमें महादेवजी तथा मातृकाओंका वर्ण्न करते       | हा ह—यह उपदेश देशर मेगवान् आराजरका<br>अपने वासस्थानको जाना तथा श्रीवसिष्ठजी              |
| हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञान-प्राप्ति और उस              | और श्रीरामजीके द्वारा अपनी-अपनी स्थितिका                                                 |
| घोंसलेमें आनेका वृत्तान्त कहना *** ३७९               |                                                                                          |
| ११- 'तुम्हारी कितनी आयु है और तुम किन-किन            | वर्णन                                                                                    |
| ष्ट्रतान्तोंका स्मरण करते हो ११ वसिष्ठजीद्वारा       | अज्ञानके नाशसे मनके विनाशका वर्णन "" ४१०                                                 |
| पूछे हुए इन प्रश्नोंका सुग्रुण्डद्वारा समाधान ** ३८२ |                                                                                          |
| १२-जिसे मृत्यु नहीं मार सकती, उस निदींष              | २७ शिलाके रूपमें ब्रह्मके स्वरूपका प्रतिपादन " ४११                                       |
| महात्माकी स्थितिका, परमतत्त्वकी उपासनाका             | २८-परमात्माके स्वरूपका और अविद्याके                                                      |
| तथा तीनों छोकोंके पदार्थोंमें सुख-शान्तिके           | अत्यन्त अभावका निरूपण *** *** ४१३                                                        |

| २९-जीवात्माका अपनी भावनासे लिङ्गदेहात्मक                                        | गुरु त्रितलके साथ निवास, भगीरथको पुनः                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुर्यष्टक वनकर अनेक रूप धारण करना *** ४१४                                       | राज्यप्राप्ति और ब्रह्मा, रुद्र आदिकी                                                          |
| २०-गर्गहरू सने हाए जीतात्माको तत्त्वज्ञातसे परब्रह्म                            | आराधना करनेसे गङ्गाजीका भृतल्पर अवतरण ४३५                                                      |
| परमात्माकी प्राप्ति होनेका कथन                                                  | ४५-जिखिष्वन और चूडालके आख्यानका                                                                |
| ३१-श्रीकृष्णार्जुन-आख्यानका आरम्म अर्जुनके                                      | आरम्म जिल्लिखनके गणींका तथा चुडालाके                                                           |
| प्रति भगवान् श्रीकृष्णद्वारा आत्माकी नित्यता-                                   | साय विवाह और क्रीडाका वर्णन                                                                    |
| का प्रतिपादन                                                                    | ४६-ऋमसे उन दोनोंकी वैराग्य एवं अध्यातम-                                                        |
| ३२-कर्तृत्वाभिमानसे रहित पुरुपके कमोंसे लिस                                     | जानमें निया तथा चडालाको यथार्थ जानसे                                                           |
| न होनेका निरूपण एवं सङ्गत्यागः ब्रह्मापणः                                       | परमात्माकी प्राप्ति                                                                            |
| र्व्ह इत्तरापेण, सन्यासः ज्ञान और योगकी                                         | ४७-चूडालाको अपूर्व गोभासम्पन्न देखकर राजा                                                      |
| परिमाषा                                                                         | <del>विकायनम् प्रमुख</del> होता और उससे                                                        |
| पारमाथा<br>३३-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनके प्रति कर्म और ज्ञानके                 | वार्तालय करना ४४१                                                                              |
| तत्त्व-रहस्यका प्रतिपादन ःः ४२१                                                 | ४८—राजा शिखिष्वजका चूडालाक वचनाका                                                              |
| तत्त्व-रहस्थका प्रातमादन<br>३४-श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनके प्रति देहकी नश्वरताः | अयुक्त बतलानाः चूडालाका एकान्तम                                                                |
| अत्माकी अविनाशिता, मनुष्योंकी मरण-                                              | योगाभ्यास करना एवं श्रीरामचन्द्रजीके पूछने-                                                    |
| स्थिति और स्वर्गनरकादिकी प्राप्ति एवं                                           | पर श्रीवसिष्ठनीके द्वारा कुण्डलिनीशक्तिका                                                      |
| जीवात्माके संसारअमणमें कारणरूप वासनाके                                          | तथा विभिन्न शरीरोंमें जीवात्माकी स्थितिका                                                      |
| नाशसे मुक्तिका प्रतिपादन                                                        | वर्णन ४४२                                                                                      |
| ३५-श्रीभगवान्के द्वारा अर्जुनके प्रति जीवन्युक्त                                | ४९-आधि और व्याधिके नागका तथा मिदिका                                                            |
| अवस्था और जगद्रूप चित्रका वर्णन एव                                              | और सिद्धोंके दर्शनका उपाय " ४४४                                                                |
| वासनारहित और ब्रह्मखरूप होकर स्थित रहनेका                                       | ५०-ज्ञानसाध्य वस्तु और योगियोंकी परकाय-                                                        |
| उपदेश तथा इस उपदेशको सुनकर तत्त्वज्ञानके                                        | प्रवेश-सिद्धिका वर्णन                                                                          |
| चता अर्जनकी अविद्यासहित वासनाका और                                              | ५१—चूडालाकी सिद्धिका वैभवः गुरुपदेशकी                                                          |
| मोहका नाश हो जाना                                                               | सफलतामें किराटका आख्यान, गिरिस्वनना                                                            |
| ३६-परमात्माकी नित्य सत्ता, जगत्की असत्ता एवं                                    | वैराग्य, चूडालाका उन्हें समझाना, राजा                                                          |
| जीवन्मुक्त-अवस्थाका निरूपण                                                      | शिखिम्बजका आधी रातके समय राजमहल्से                                                             |
| व व्यानाहे यनामागर खल्पका                                                       | निकलकर चल देना और मन्दराचलके काननमें                                                           |
| प्रतिपादन                                                                       | कुटिया बनाकर निवास करना                                                                        |
| ३८—संसारके मिथ्यात्वका दिग्दर्शन तथा मोहसे                                      | ५२—सोकर उठी हुई चूडालके द्वारा राजारी खोज                                                      |
| जीवके पतनका कथन                                                                 | वनमें राजाके दर्शन और राजाके भित्रप्यना                                                        |
| ३९—चार प्रकारका मौन और उनमेंसे जीवन्युक्त                                       | विचार करके चूडालका होटना, नगरमें                                                               |
| ज्ञानीके सुपुप्त मौनकी श्रेष्ठता                                                | आकर राज्य-शासन करनाः तदनन्तर द्वर्ष                                                            |
| ४०—सांख्ययोग और अष्टाङ्गयोगके द्वारा परमपदकी                                    | समय बाद राजाको जानोपदेश देनेके लिये                                                            |
| प्राप्ति                                                                        | ब्राह्मणकुमारके वेपमें उनके पास जनाः                                                           |
| भात<br>४१-वेत.ल और राजाका संवाद *** ४३१                                         | राजाद्वारा उसका स्तकार और परस्पर वार्तालाप-                                                    |
| ४२-वेतालकत छः प्रश्नोंका राजाद्वारा समाधान 🔭 ४३२                                | के प्रसङ्गमें कुम्भद्वारा कुम्भनी उत्पत्तिः द्विद<br>और ब्रह्माजीके साथ उनके समागमका वर्गन ४५२ |
| ×3—µगीरथके राणः उनका विवेकपूर्वक वराग्य                                         | और ब्रह्मांबाक साथ उनक समामका प्राप्त                                                          |
| और अपने गुरु त्रितलके साथ संवाद                                                 | ५३—राजा शिलिध्वजदारा दुम्भनी प्रशताः कुम्भना                                                   |
| ४४-राजा भगीरथका सर्वस्वत्याग, भिक्षाटन और                                       | ब्रह्माजीके द्वारा किये हुए शन और वर्नेन                                                       |

| विवेचनको सुनानाः राजाद्वारा कुम्भका शिप्यत्व-<br>स्वीकार ••• ४५७<br>५४-चिरकालकी तपस्यासे प्राप्त हुई चिन्तामणिका<br>त्याग करके मणिबुद्धिसे कॉचको ग्रहण करनेकी | ६४—महेन्द्रपर्वतपर अग्निके साक्ष्यमें मदनिका<br>(चूडाला) और गिखिष्यजका विवाह, एक<br>सुन्दर कन्दरामें पुण्य-शय्यापर दोनोंका समागम,<br>गिखिष्यजकी परीक्षाके लिये चूडालाद्वारा              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कथा तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीका आख्यान ४५९<br>५५—कुम्भद्वारा चिन्तामणि और काँचके आख्यानके<br>तथा विन्ध्यगिरिनिवासी हाथीके उपाख्यानके<br>रहस्यका वर्णन        | मायाके वलसे इन्द्रका प्राकट्य, इन्द्रका राजासे<br>स्वर्ग चलनेका अनुरोध, राजाके अस्वीकार<br>करनेपर परिवारसहित इन्द्रका अन्तर्धान होना ४८३<br>६५—राजा गिखिष्यजके कोधकी परीक्षा करनेके लिये |
| राजा शिखिध्वजद्वारा अपनी सारी उपयोगी<br>वस्तुओका अग्निमे झोंकना, पुनः देहत्यागके                                                                              | चूडालाका मायाद्वारा राजाको जारसमागम<br>दिखाना और अन्तमें राजाके विकारयुक्त न<br>होनेपर अपना असली रूप प्रकट करना " ४८५                                                                    |
| लिये उद्यत हुए राजाको कुम्भद्वारा<br>चित्त-त्यागका उपदेश *** *** ४६३<br>५७—चित्तरूपी दृक्षको मूलसहित उखाङ फेंकनेका                                            | ६६—ध्यानसे सत्र कुछ जानकर राजा विखिध्यजका<br>आश्चर्यचिकत होना और प्रशंसापूर्वक                                                                                                           |
| उपाय और अविद्यालप कारणके अभावसे देह आदि कार्यके अभावका वर्णनःः *** ४६७                                                                                        | चूडालाका आलिङ्गन करना तथा उसके साथ<br>रात विताना, प्रातःकाल सकल्पजनित सेनाके<br>साथ दोनोंका नगरमें आना और दस हजार                                                                        |
| ५८—जगत्के अत्यन्ताभावका, राजा गिलिष्वजको<br>परम द्यान्तिकी प्राप्तिका तथा जाननेयोग्य<br>परमात्माके स्वरूपका प्रतिपादन                                         | वर्षोतक राज्य करके विदेहमुक्त होना ''' ४८८<br>६७बृहस्पतिपुत्र कचकी सर्वत्याग-साधनसे                                                                                                      |
| ५९-चित्त और ससारके अत्यन्त अभावका तथा<br>परमात्माके भावका निरूपण *** ४७२                                                                                      | जीवन्मुक्तिः, मिथ्या पुरुपकी आख्यायिका और<br>उसका तात्पर्य                                                                                                                               |
| ६० त्रहासे जगत्की पृथक् सत्ताका निपेघ तथा<br>जन्म आदि विकारोंसे रहित ब्रह्मकी स्वतः                                                                           | ६८—सव कुछ ब्रह्म ही है—इसका प्रतिपादन ''' ४९६<br>६९—भृङ्गीगके प्रति महादेवजीके द्वारा महाकर्ता,<br>महाभोक्ता और महात्यागीके लक्षणोंका निरूपण ४९५                                         |
| सत्ताका विधान *** ४७४<br>६१—राजा गिखिध्वजकी जानमें दृढ स्थिति तथा<br>जीवन्मुक्तिमें चित्तराहित्य एव तत्त्वस्थितिका<br>वर्णन                                   | ७०—सर्वथा विलीन हुए या विलीन होते हुए<br>अहंकार-रूप चित्तके लक्षण *** ४९८<br>७१—महाराज मनुका इस्वाकुके प्रति, 'मैं कौन हूँ,                                                              |
| ६२—क्रुम्भके अन्तर्हित हो जानेपर राजा शिखिष्यजका<br>कुछ कालतक विचार करनेके पश्चात्                                                                            | यह जगत् क्या है'—यह वताते हुए देहमें<br>आत्मबुद्धिका परित्याग कर परमात्मभावमें स्थित                                                                                                     |
| समाधिस्य होना, चूडालाका घर जाकर तीन<br>दिनके बाद पुनः लौटना, राजाके शरीरमें<br>प्रवेश करके उन्हें जगाना और राजाके साथ                                         | होनेका उपदेश ७२-सात भूमिकाओकाः जीवन्मुक्त महात्मा पुरुषके छक्षणोका एवं जीवको संसारमें फॅसानेवाली और                                                                                      |
| उसका वार्तालाप ४७७<br>६३—कुम्भ और गिखिध्यजका परस्पर सौहादी,                                                                                                   | ससारसे उद्घार करनेवाली भावनाओंका वर्णन<br>करके मनु महाराजका ब्रह्मलोकमें जाना ''' ५००                                                                                                    |
| चूडालाका राजासे आज्ञा लेकर अपने नगरमें<br>अना और उदास-मन होकर पुनः राजाके<br>पास लौटनाः राजाके द्वारा उदासीका कारण                                            | ७३—श्रीवसिष्ठजीके द्वारा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति<br>जीवन्मुक्त पुरुषकी विशेषता, रागसे वन्धन और<br>वैराग्यसे मुक्ति तथा तुर्यपद और ब्रह्मके                                               |
| पूछनेपर चूडालाद्वारा दुर्वासाके शापका कथन<br>और चूडालाका दिनमें कुम्मरूपसे और                                                                                 | स्वरूपका प्रतिपादन *** '' ५०३<br>७४—योगकी सात भूमिकाओंका अभ्यासक्रम और                                                                                                                   |
| रातमें स्त्रीरूपसे राजा शिखिथ्वजके साथ विचरण ४८०                                                                                                              | लक्षण, योगभ्रष्ट पुरुषकी गति एवं महान्                                                                                                                                                   |

| अनर्थकारिणी हथिनीरूप इच्छाके खरूप और                    | ९-इन्द्र-कुल्में उत्पन्न हुए एक इन्द्रका विचार-  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| उसके नाशके उपाय ••• •• ५०५                              | दृष्टिसे परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करके इस     |
| ७५-भरद्वाज मुनिके उत्कण्ठापूर्वक प्रश्न करनेपर          | त्रिलोकीके इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित होना तथा        |
| श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा जगत्की असत्ता और                | अहमावनाके निवृत्त होनेसे ससार-भ्रमके             |
| परमात्माकी सत्ताका प्रतिपादन करते हुए                   | मूलोच्छेदका कथन *** ५२६                          |
| कल्याणकारक उपदेश · · ५०९                                | १०-गुद्ध चित्तमें थोड़ेसे ही उपदेशसे महान्       |
| ७६-श्रीवाल्मीकिजीके द्वारा लय-क्रमका और                 | प्रभाव पडता है, यह वतानेके लिये कहे गये          |
| भरद्वाजजीके द्वारा अपनी स्थितिका वर्णन,                 | सुगुण्डवर्णित विद्याधरके प्रमङ्गका उपसहार,       |
| वाल्मीकिजीद्वारा मुक्तिके उपायोंका कथन,                 | जीवन्मुक्त या विदेहमुक्तके अहकारका नाग           |
| श्रीविश्वामित्रजीद्वारा भगवान् श्रीरामके अवतार          | हो जानेसे उसे संसारकी प्राप्ति न होनेना          |
| ग्रहण करनेका प्रतिपादन एवं ग्रन्थश्रवणकी                | कथन ''' ५२७                                      |
| महिमा ••• ५११                                           | ११-मृत पुरुषके प्राणोमें स्थित जगत्के आकारामें   |
| निर्वाण-प्रकरण ( उत्तरार्ध )                            | भ्रमणका वर्णन तथा परब्रह्ममें जगत्री             |
| १—कल्पना या संकल्पके त्यागका स्वरूप, कामना              | असत्ताका प्रतिपादन ५२८                           |
| या सकल्पसे शून्य होकर कर्म करनेकी प्रेरणा,              | १२-जीवके स्वरूप, स्वभाव तथा विराट् पुरुपका       |
| हृदयकी असत्ता तथा तत्त्वज्ञानसे मोक्षका                 | वर्णन ••• ५२९                                    |
| प्रतिपादन ५१६<br>२-समूछ कर्मत्यागके स्वरूपका विवेचन ५१७ | १३-जगत्की संकल्पलपताः अन्यथादर्गनरूप जीव-        |
| ३—संसारके मूलभूत अहभावका आत्मवोधके द्वारा               | भाव तथा अहमावनारूप महाप्रन्थिक भेदनसे            |
| उच्छेद करके परमात्मस्वरूपसे स्थित होनेका                | ही मोक्षकी प्राप्तिका कथन और शानप्रन्धके         |
| उपदेश "' ५१८                                            | लक्षणोंका वर्णन                                  |
| ४-उपदेशके अधिकारीका निरूपण करते हुए                     | १४—ज्ञानीके लक्षण, जीवके वन्धन और मोक्षरा        |
| वसिष्ठजीके द्वारा भुगुण्ड और विद्याधरके                 | खरूप, ज्ञानी और अज्ञानीकी खितिमें अन्तर,         |
| संवादका उल्लेख—विद्याधरका इन्द्रियोंकी                  | हृदयकी असत्ता तथा परब्रह्मकी सत्ताका             |
| विषयपरायणताके कारण प्राप्त हुए दुःखोंका                 | प्रतिपादन " ५३१                                  |
| वर्णन करके उनसे अपने उद्धारके लिये                      | १५—मरुभूमिके मार्गमें मिले हुए महान्             |
| प्रार्थना करना                                          | वनमें महर्षि वसिष्ठ और मिक्किंग समागम एवं        |
| ५-मुग्रुण्डजीद्वारा विद्याधरको उपदेश—हश्य-              | सवाद "' ५३३                                      |
| प्रपञ्चकी असत्ता वताते हुए ससार-वृक्षका                 | १६-मङ्किके द्वारा सत्तार, लैकिक मुख, मन, मुद्धि  |
| निरूपण ••• ५२२                                          | और तृष्णा आदिके दोगो तथा उनसे होनेवाले           |
| ६—संसार-वृक्षके उच्छेदके उपाय, प्रतीयमान                | कप्टोंका वर्णन और वित्तप्रजीसे उपदेश देने रे     |
| जगत्की असत्ता, ब्रह्ममें ही जगत्की प्रतीति              | े ल्यि प्रार्थना                                 |
| तथा सर्वत्र ब्रह्मकी सत्ताका प्रतिपादन 🍑 ५२३            | १७-संसारके चार वीजोंका वर्णन और परमात्माके       |
| ७—चिन्मय परब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुकी सत्ताका           | तत्त्वज्ञानते ही इन बीजोके विनागर्ज्वक मोधका     |
| निराकरण, जगत्की निःसारता तथा सत्सङ्ग,                   | प्रतिपादन ५३६                                    |
| सत्-शास्त्र-विचार और आत्मप्रयत्नके द्वारा               |                                                  |
| अविद्याके नाराका प्रतिपादन 💛 ५२४                        | १८-भावना और वासनाके कारण नंसार-तुःसरी            |
| ८-त्रसरेणुके उदरमें इन्द्रका निवास और उनके              | प्राप्ति तथा विवेक्से उसकी शान्तिः सर्वन         |
| गृह, नगर, देश, लोक एवं त्रिलोकके                        | ब्रह्मसत्ताका प्रतिगदन एवं महिके मेहरा<br>निवस्य |
| साम्राज्यकी कल्पनाका विस्तार " ५२५                      | निवारण ५३७                                       |

| ( १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १-आत्मा या ब्रह्मकी समता, सर्वरूपता तथा हैतधुन्यताका प्रतिपादन, जीवात्माकी ब्रह्म- भावनासे ससार-निवृत्तिका वर्णन  १०-परमार्थ तत्वका उपदेश और स्वरूपम्त परमात्म- पदमें प्रतिष्ठित रहते हुए व्यवहार करते रहनेका आदेश देते हुए विष्ठजीका श्रीरामके प्रश्नोंका उत्तर देना तथा ससारी मनुष्योंको आत्मज्ञान एव मोक्षके लिये प्रेरित करना ११-निर्वाणकी स्थितिका तथा 'मोक्ष स्वाधीन है' इस विषयका सयुक्तिक वर्णन ११-जीवकी बिहर्मुखताके निवारणसे भ्रान्तिकत्यना- के निवर्तक उपाय तथा परलोककी चिकित्साका वर्णन ११-जात्के स्वरूपका वियेचन और ब्रह्मके स्वरूपका सविस्तर वर्णन १४-जात्मके माश्मसा तथा इच्छा ही बन्धन है और इच्छाका त्याग ही मुक्ति है, इसका सविस्तर वर्णन और उससे छूटनेके उपायका निरूपण १५-तात्कान हो जानेपर इच्छा उत्पन्न होती ही नहीं और यदि कहीं उत्पन्न होती-सी दीखे तो यह ब्रह्मस्वरूप होती है—इसका तथा तत्त्वज्ञानी और जात्के स्वरूपका वर्णन १५०-जीवन्मुक्तिके द्वारा जात्के स्वरूपका ज्ञान, स्वभावका लक्षण तथा विश्व और विश्वेश्वरकी एकता और स्वात्ममूत परमेश्वरकी पूजाका वर्णन १५०-जात्की असारताका निरूपण करके तत्त्वज्ञानसे उसके विनाशका वर्णन १९-प्राणियोंके श्रान्त हुए मनरूपी मृगके विश्वामके लिये समाधिरूपी कल्पद्रमकी उपयोगिताका वर्णन १०-प्यान-वृक्षपर चढनेका कम और उत्तरीत्तर परमोच स्थानपर आरुद होते हुए परमानन्द- स्वरूपकी प्राप्तिका वर्णन १०-प्यान-वृक्षपर चढनेका कम और उत्तरीत्तर परमोच स्थानपर आरुद होते हुए परमानन्द- स्वरूपकी प्राप्तिका वर्णन | ३२-वैराग्यके दृढ़ हो जानेपर पुरुषकी स्थिति, आत्माद्वारा विवेक नामक दूतका मेजा जाना, विवेकज्ञानसम्पञ्च पुरुषकी महिमा तथा जीवके सात रूपोंका वर्णन  ३३-दृश्य जगत्की असत्ता, सवकी एकमात्र ब्रह्म- रूपता तथा तत्त्वज्ञानसे होनेवाले लामका वर्णन  १६७  ३४-द्रश्य जगत्की असत्ता, सवकी एकमात्र ब्रह्म- रूपता तथा तत्त्वज्ञानसे होनेवाले लामका वर्णन  १६७  ३४-द्राष्ट्रिकी असत्यता और एकमात्र अखण्ड ब्रह्म- सत्ताका प्रतिपादन  ३५-परमात्मामें सृष्टिग्रमकी असम्भवता, पूर्णब्रह्मके स्वरूपका निरूपण तथा सवकी ब्रह्मस्ताका प्रतिपादन  ३६-ब्रह्ममें ही जगत्की कर्ल्यना तथा जगत्का ब्रह्मसे अभेद, पाषाणोपाल्यानका आरम्भ, वसिष्ठजीका लोकगतिसे विरक्त हो सुदूर एकान्तमें कुटी वनाकर सौ वर्षोतक समाधि लगाना  ३७-अहकाररूपी पिशाचकी शान्तिका उपाय— सृष्टिके कारणका अभाव होनेसे उसकी असत्ता तथा चिन्मय ब्रह्मकी ही सृष्टिरूपताका प्रतिपादन  ३८-समाधिकालमें वसिष्ठजीके द्वारा अनन्त चेतनाकाशमें असल्य ब्रह्माण्डोंका अवलोकन   ५७२  ३९-श्रीवसिष्ठजीका समाधिकालमें अपनी स्तुति करनेवाली स्त्रीका अवलोकन और उसकी उपेक्षा करके अनेक विचित्र जगत्का दर्शन करना तथा महाप्रलयके समय सब जीवोंके प्रकृति-लीन हो जानेपर पुनः किसको सृष्टिका ज्ञान होता है, श्रीरामके इस प्रश्नका उत्तर देना  ४०-वसिष्ठजीके द्वारा चिदाकाशरूपसे देखे गये जगतोंकी अपनेसे अभिन्तताका कथन, आर्यापाठ करनेवाली स्त्रीके कार्य तथा सम्भाषण आदिके विपयमें श्रीरामके प्रश्न और वसिष्ठजीके दत्तर- का वर्णन  ४१-वप्नजगत्की भी ब्रह्मरूपता एवं सत्यताका प्रतिपादन  ४२-श्रीवसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने जीवन-मृत्तान्तका वर्णन, अपनी युवावस्थाके व्रार्थ वीतनेका उत्लेख |
| ३१-ध्यानरूपी कल्पद्रुमके फलके आखादनसे मनकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ४३—विद्याघरीका वैराग्य और अपने तथा पतिके<br>लिये तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेके हेतु उसकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्थितिका तथा मुक्तिके विभिन्न साधनोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वर्णन " ५६२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वसिष्ठ मुनिसे प्रार्थना ••• ५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ¥४−श्रीवसिष्ठजीका विद्याधरीके साथ छोका <b>टो</b> क | परमात्मसत्ताकी ही स्फूर्तिका प्रतिपादन तथा      |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| पर्वतपर पाषाणशिलाके पास पहुँचना, उस                | सिचदानन्दघनका विलाम ही नद्रदेवका नृत्य          |
| शिलामें उन्हें विद्याधरीकी बतायी हुई सृष्टिका      | है—इसका कथन ••• ५९                              |
| दर्शन न होना, विद्याधरीका इसमें उनके               | ५५-जिव और जिक्के यथार्थ स्वरूपका                |
| अभ्यासाभावको कारण वताकर अभ्यासकी                   | विवेचन " ६००                                    |
| महिमाका वर्णन करना *** ५८२                         | ५६-प्रकृतिरूपा कालरात्रिके परमतत्त्व शिवमें लीन |
| ४५-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा आतिवाहिक शरीरमें          | होनेका वर्णन ••• ६०ः                            |
| आधिभौतिकताके भ्रमका निराकरण ••• ५८४                | ५७-रुद्रदेवका ब्रह्माण्डखण्डको निगलकर निराकार   |
| ४६-विद्याघरीका पाषाण-जगत्के ब्रह्माजीको ही         | चिदाकागरूपसे स्थित होना तथा वसिष्ठजीका          |
| अपना पति बताना और उन्हें समाधिसे                   | उस पापाण-शिलाके अन्य भागमें भी नृतन             |
| जगाना, उनके और देवतादिके द्वारा वसिष्ठजीका         | जगत्को देखना और पृथ्वीकी धारणाके द्वारा         |
| स्वागत-सत्कार, वंसिष्ठजीके पूछनेपर ब्रह्माजीका     | पार्थिव जगत्का अनुभव करना " ६०:                 |
| उन्हें अपने यथार्थ खरूपका परिचय देना और            | ५८-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा जल और तेजन्-तत्त्वरी   |
| उस कुमारी नारीको वासनाकी देवी वताना " ५८५          | घारणासे प्राप्त हुए अनुभवका उल्लेख े · · · ६०४  |
| ४७-पाषाण-जगत्के ब्रह्माद्वारावासनाकी क्षयोन्मुखता  | ५९-धारणाद्वारा वायुरूनसे स्थित हुए वनिष्ठजीका   |
| एव आत्मदर्शनकी इच्छा वताकर शिलाकी                  | अनुभव ••• ६०६                                   |
| चितिरूपता तथा जगत्की परमात्मसत्तासे                | ६०-कुटीमें लौटनेपर वसिप्ठजीको अपने गरीरकी       |
| अभिन्नताका प्रतिपादन करके वसिष्ठजीको अपने          | जगह एक ध्यानस्य मिद्धका दर्गन, उनके             |
| जगत्में जानेके लिये प्रेरित करना " ५८७             | संकल्पकी निष्टत्तिमें कुटीका उपसहार, सिद्धका    |
| ४८-पाषाण-शिलाके भीतर वसे हुए ब्रह्माण्डके          | नीचे गिरना और विमष्टजीसे उमका अगने              |
| महाप्रलयका वर्गन तथा ब्रह्माके संकल्पके            | वैराग्यपूर्ण जीवनका वृत्तत्त्व वताना 😬 ६०७      |
| उपसहारसे सम्पूर्ण जगत्का सहार क्यों होता           | ६१—श्रीवसिष्ठनी और सिद्धका आकाशमें अभीष्ट       |
| है, इसका विवेचन ५८८                                | स्थानोंको जाना। वसिष्ठजीका मनोमय देर्ने         |
| ४९-ब्रह्मा और जगत्की एकताका स्थापन तथा             | सिद्धाटि लोकोंमें भ्रमण करना, श्रीवनिष्ठजीका    |
| द्वादश सूर्योंके उदयसे जगत्के प्रलयका              | अपनी सत्य-सकल्पताके कारण सबके दृष्टिगयने        |
| रोमाञ्चकारी वर्णन ५९०                              | आना, व्यवहारपरायण होना तथा १५।र्थिव             |
| ५०-प्रलयकालके मेघोंद्वारा भयानक वृष्टि होनेसे      | वसिष्ठः आदि संज्ञाओंको प्राप्त करनाः            |
| एकार्णवकी वृद्धि तथा प्रल्याग्निका बुझ             | पाषाणोपाख्यानकी समाप्ति और सबनी चिन्मन          |
| जाना • • • • • ५९२                                 | ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन *** ६११                 |
| ५१—वढते हुए एकार्णवका तथा परिवारसहित               | ६२-परमपदके विषयमें विभिन्न भतव दियों रे         |
| ब्रह्माके निर्वाणका वर्णन ***                      | कथनकी सत्यताका प्रतिपादन • ६१४                  |
| ५२-ब्रह्मलोकवासियों तथा द्वादश सूर्योका निर्वाण,   | ६३-तत्त्रज्ञानी संतोंके शील-स्वभावका वर्णन      |
| अहंकाराभिमानी रुद्रदेवका आविर्भाव, उनके            | तथा सत्सङ्गका महत्त्व *** ६१५                   |
| अवयवों तथा आयुधका विवेचन, उनके द्वारा              | ६४-सत्का विवेचन और टेहातमदादियोंके मनका         |
| एकार्णवके जलका पान तथा शून्य ब्रह्माण्डकी          | निराक्तरण ••• ६१६                               |
| चेतनाकाशरूपताका प्रतिपादन *** ५९५                  | ६५-सनकी चिन्मात्ररूपताका निरूपन तथा हानी        |
| ५३-रुद्रकी छायारूपिणी कालरात्रिके स्वरूप तथा       | महात्माके लक्षणींका वर्णन *** ६१७               |
| ताण्डव-नृत्यका वर्णन ••• ५९७                       | ६६-इस शास्त्रके विचारकी अवन्यकता तथा            |
| ५४-इट और काली आदिके रूपमें चित्राय                 | इससे होनेवाले लाभका प्रतिगादन, देरास्य          |

| और आत्मवोघके लिये प्रेरणा तथा विचारद्वारा                                                             | ८०-श्रीवसिष्ठजीके घ्यानसे उत्पन्न हुई अग्निमें मृगके |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| वासनाको क्षीण करनेका उपदेश ६२०                                                                        | प्रवेशका तथा उसके विपश्चित्-देहकी प्राप्तिका         |
| ६७-मोक्षके स्वरूप तथा जाग्रत् और स्वप्नकी                                                             | वर्णन ••• ••• ६४१                                    |
| समताका निरूपण ••• ६२१                                                                                 | ८१-प्राणियोंकी उत्पत्तिके दो भेद, मच्छरके मृग-       |
| ६८—चिदाकाशके स्वरूपका प्रतिपादन तथा                                                                   | योनिसे छूटकर व्याधरूपसे उत्पन्न होनेपर उसे           |
| जगत्की चिदाकाशरूपताका वर्णन ६२२                                                                       | एक मुनिका जानोपदेश " ६४३                             |
| ६९-राजा विपश्चित्के सामन्तींका वधः उत्तर                                                              | ८२-पाण्डित्यकी प्रशसा, चित् ही जगत् हैइसका           |
| दिशाके सेनापतिका घायल होकर आना तथा                                                                    | युक्तिपूर्वक समर्थन ६४५                              |
| शत्रुओंके आक्रमणसे राजपरिवार और<br>प्रजामें घवराहट *** ६२३<br>७०राजा विपश्चित्का अपने मस्तककी आहुतिसे | ८३-मुनिका व्याधके प्रति बहुतसे प्राणियोंको           |
| प्रजाम घवराहर                                                                                         | एक साथ सुख-दुःखकी प्राप्तिके निमित्तका               |
| अस्तिनेत्वी संवह स्वते बाद दिल क्रांगें                                                               | निरूपण करना *** ६४६                                  |
| अग्निदेवको संतुष्ट करके चार दिव्य रूपोंमें प्रकट होना                                                 | ८४—मुनिके उपदेशसे आत्मज्ञानकी प्राप्ति, पूर्वदेहमें  |
| ७१-चारों विपश्चितोंका शत्रुओंके साथ युद्ध,                                                            | गमनकी असमर्थताके विषयमें प्रश्न करनेपर देह           |
| भागती हुई शत्रुसेनाका पीछा करते हुए उनका                                                              | आदिके भसा होनेके प्रसङ्गमें मुनिके आश्रम और          |
| समुद्र-तटतक जाना *** ६२६                                                                              | दोनों शरीरोंके जलने तथा वायुद्वारा उस अग्निके        |
| ७२-विपिन्चित्के अनुचरोंका उन्हें आकाश, पर्वत,                                                         | शान्त होनेका वर्णन ६४८                               |
| पर्वतीय ग्राम, मेघ, कुत्ते, कौए और कोकिल                                                              | ८५-च्याघ और उस मुनिके वार्तालापके प्रसङ्गमें         |
| आदिको दिखाकर अन्योक्तियोंद्वारा विशेष                                                                 | जीवन्मुक्त इःनीके स्वरूपका वर्णन तथा अभ्यास-         |
| अभिप्राय सूचित करना *** *** ६२७                                                                       | की प्रशंसा ६५०                                       |
| ७३—सरोवर, भ्रमर और हसविपयक अन्योक्तियाँ ः ६३१                                                         | ८६—मुनिको परमपदकी प्राप्ति,व्याधके महाशवका वर्णन,    |
| ७४—वगुले, जलकाक, मोर और चातकसे सम्बन्ध                                                                | अग्निका स्वर्गलोक-गमन, भासद्वारा आत्मकथा-            |
| रखनेवाली अन्योक्तियाँ ६३२                                                                             | का वर्णन तथा बहुतसे आश्चर्योका वर्णन करके            |
| ७५—वायु, ताङ्, पलादा, कनेर, कल्पवृक्ष, वनस्थली                                                        | आत्मतत्त्वका निरूपण *** ६५३                          |
| और चम्पकवनका वर्णन करते हुए सहचरोंका                                                                  | ८७-राजा दशरथका विपश्चित्को पुरस्कार देनेकी           |
| महाराजसे राजाओंकी मेंट स्वीकार करके                                                                   | आज्ञा देते हुए सभाको विसर्जित करना, दूसरे            |
| उन्हें विभिन्न मण्डलेंकी शासनव्यवस्था                                                                 | दिन सभामे वसिष्ठजीद्वारा कथाका आरम्भ,                |
| सौंपनेके लिये अनुरोध करना तथा विपश्चितों-                                                             | ब्रह्मके वर्णनद्वःरा अविद्याके निराकरणके उपायः       |
| का अग्निसे वरदान प्राप्त करके दृश्यकी अन्तिम                                                          | जितेन्द्रियकी प्रशंसा और इन्द्रियोंपर विजय पाने-     |
| सीमा देखनेके लिये उचत होना " ६३३                                                                      | की युक्तियाँ " ६५१                                   |
| ७६—चारों विपश्चितोंका समुद्रमें प्रवेश और प्रत्येक                                                    | ८८-हश्यनगत्की चैतन्यरूपता, अनिर्वचनीयता,             |
| दिशामें उनकी पृथक्-पृथक् यात्राका वर्णन * * ६३५                                                       | असत्ता तथा ब्रह्मसे अभिन्नताका प्रतिपादन 🎌 ६५।       |
| ७७–विपिश्चतोंके विहारका तथा जीवन्मुक्तोंकी                                                            | ८९-जीवन्मुक्त तथा परमात्मामें विश्रान्त पुरुषके      |
| सर्वात्मरूप स्थितिका वर्णन *** ६३६                                                                    | लक्षण तथा आत्मज्ञानीके सुखपूर्वक शयनका कथन ६५८       |
| ७८-मरे हुए विपिक्चितोंके ससार-भ्रमणका तथा                                                             | ९०-जीवन्मुक्तके स्वकर्म नामक मित्रके स्त्री, पुत्र   |
| उत्तर दिशागामी विपश्चित्के भ्रमणका विशेष                                                              | आदि परिवारका परिचय तथा उस मित्रके साथ                |
| रूपसे वर्णन ··· ६३८<br>७९–शेष दो विपश्चितोंके वृत्तान्तका वर्णन तथा                                   | रहनेवाले उस महात्माके स्वभावसिद्ध गुणोंका            |
| मुगरूपमें श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त हुए एक                                                            | उल्लेख, तत्त्वज्ञानीकी स्थिति, जगत्की ब्रह्मरूपता    |
|                                                                                                       | तथा समस्तवादियोके द्वारा ब्रह्मके ही प्रति-          |
| विपाश्चित्का राजसभामें लाया जाना - ६४०                                                                | पादनका कथन :: ' ६५                                   |

\*\*\* 646

| ९१—निर्वाण अथवा परमपदका स्वरूप, ब्रह्ममें नगत्-                           | १०३-कर्मोंके त्याग और ग्रहणते कोई प्रयोजन न          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| की सत्ताका खण्डन, चिदाकाशके ही जगद्रूपसे                                  | रखते हुए भी नीवन्मुक्त पुरुपोंकी स्वभावतः            |
| स्फ़रित होनेका कथन, ब्रह्मके उन्मेष और निमेष                              | सत्कर्मोमें ही प्रवृत्तिका प्रतिपादन ••• ६८०         |
| ही सृष्टि और प्रलय हैं, मन जिसमें रस लेता है                              | १०४-मिद्धों और ममासदोंद्वारा श्रीविनयनीको साधु-      |
| वैसा ही बनता है, चिदाकाश अपनेको ही दृश्य-                                 | वाद, देव-दुन्दुभियोंका नाट, टिच्य पुणोंकी            |
| रूपसे देखता है तथा अज्ञानसे ही परमात्मामें                                | वर्षाः, गुरु-पूजन-महोत्सवः, श्रीदगरथजी और            |
| जगत्की स्थिति प्रतीत होती है इसका प्रतिपादन ६६१                           | श्रीरामजीके द्वारा गुरुदेवका सत्कार, सम्यों          |
| ९२—खृष्टिकी ब्रह्मरूपताका प्रतिपादन *** ६६२                               | और निद्रोद्वारा पुनः श्रीवित्तप्रजीकी स्तृति ''' ६८२ |
| ९३-श्रीरामका कुन्ददन्त नामक ब्राह्मणके आगमनका                             | ·                                                    |
| प्रसङ्ग उपस्थित करना और वसिष्ठजीके पूछनेपर                                | १०५-गुरुके प्छनेपर श्रीरामचन्द्रजीका पुनः अपनी       |
| कुन्ददन्तका अपने सगयकी निष्टत्ति तथा तत्त्व-                              | परमानन्दमयी स्थितिको वताना तथा वनिष्ठजी-             |
| ज्ञानकी प्राप्तिको स्वीकार करते हुए अपना                                  | का उन्हें कृतकृत्य वताकर विश्वामित्रजीनी             |
| अनुभव बताना "" ६६३                                                        | आजा एव भूमण्डलके पालनके लिये वहना,                   |
| ९४–सव दुछ द्रहा है, जगत् वस्तुतः असत् है, वह                              | श्रीरामद्वारा अपनी कृतार्थताका प्रकाशन "६८५          |
| व्रह्मका संकल्प होनेसे उससे भिन्न नहीं है,                                | १०६—मध्याह्नकालमें राजासे सम्मानित हो नवका           |
| जीवात्माको अज्ञानके कारण ही जगत्की प्रतीति                                | आवश्यक कृत्यके लिये उठ जाना और दूसरे                 |
| जानातमात्रा अशानक कारण हा जगत्का प्रताति<br>होती हैइसका प्रतिपाटन *** ६६५ | दिन प्रातःकाल सवके सभामें आनेपर श्रीरामका            |
|                                                                           | गुरुके समक्ष अपनी कृतकृत्यन। प्रमट करनाः 🔭 ६८६       |
| ९५-श्रीरामजीके विविध प्रश्न और श्रीवसिष्ठजीके                             | १०७-श्रीवसिष्ठ और श्रीरामका सवादः दृश्यका परि-       |
| द्वारा उनके उत्तर '' '' ६६६                                               | मार्जन, सबकी चिदाकागरुपताका प्रतिपादन,               |
| ९६-अज्ञानसे ब्रह्मका ही जगत्रूपसे मान होता है                             | श्रीरामका प्रन्न और उसके उत्तरमें श्रीविमष्ट-        |
| वास्तवमें जगत्का अत्यन्ताभाव है और एकमात्र                                | द्वारा प्रज्ञप्तिके उपाख्यानका आरम्भ ••• ६८८         |
| ब्रह्म ही विराजमान है, इस तत्त्वका प्रतिपादन ६७२                          | १०८-यह जगत् ब्रह्मका सकल्प होनेसे ब्रह्म ही है,      |
| ९७-श्रीरामचन्द्रजीके मुखसे ज्ञानी महात्माकी स्थिति-                       | इसका विवेचन " ६८९                                    |
| का एव अपने परब्रह्मस्वरूपका वर्णन *** ६७२                                 |                                                      |
| ९८-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा वोधके पश्चात् होनेवाली                        | १०९-राजा प्रजप्तिके प्रश्नोंपर श्रीवस्थिजीया विचार   |
| गान्त एव संकल्पराून्य स्थितिका वर्णन ••• ६७३                              | एव निर्णय ••• ६९१                                    |
| ९९-श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा जगत्की असत्ता एव सर्वे                        | ११०-सिद्ध आदिके होर्नोकी सक्लाकणता दताते             |
| ब्रह्म'के सिद्धान्तका प्रतिपादन "६७४                                      | हुए इस जगत्को भी वैसाही दतना और                      |
| १००–श्रीर।मचन्द्रजीके प्रथके अनुसार उत्तम बोधकी                           | ब्रह्ममें अहभावका रफ़रण ही हिरत्यगर्न है।            |
| प्राप्तिमें शास्त्र आदि कैसे कारण वनते हैं। यह                            | उसका सक्ल्प होनेके कारण त्रिलोगी भी इन्म             |
| वतानेके लिये श्रीवसिष्ठजीका उन्हें कीरको-                                 | ही है, इसका प्रतिगाउन *** *** ६९२                    |
| पाख्यान सुनाना— रुकड़ीके लिये किये गये                                    | १११—समासदोंका कृतार्थता-प्रकाशन तथा विन्यनी-         |
| उद्योगसे कीरकोंका सुखी होना *** ६७६                                       | की आजासे महाराज दशरथका बाहागों है                    |
|                                                                           | मोजन क्राना और सत दिनॉनक दान-मनमे                    |
| १०१-कीरकोपाख्यानके स्पष्टीकरणपूर्वक आत्मरानकी                             | सम्पन्न उत्सव ननाना १९१४                             |
| प्राप्तिमें शास्त्र एव गुरूपदेश आदिको कारण                                | ११२-श्रीवाल्मीनि-भरद्वाज-संवादकः उपनदःर इन           |
| वताना " ६७७                                                               | ग्रन्थकी महिमा तथा श्रोताके लिये उन मन               |
| १०२-श्रीवसिष्ठजीके द्वारा समता एवं समदर्शिताकी                            |                                                      |
| भूरि-भूरि प्रशसा ••• ६७८                                                  | आदिना उपटेग ••• ६९६                                  |

११३-अरिष्टनेमि, सुरुचि, कारुण्य तथा सुतीक्ष्ण-**जिष्यों**का प्रकाशनः कतकत्यताका गुरुजनोंके प्रति आत्मनिवेदन तथा ब्रह्मको एवं ••• ६९७ ब्रह्मभृत वसिष्ठजीको।नमस्कार चित्र-सूची वहुरंगे १-श्रीरामके प्रति वसिष्ठका उपदेश ••• मुखपृष्ठ २-श्रीराम तीर्थयात्राके लिये पिता दगरयसे आज्ञा मॉग रहे हैं ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३ ) \*\*\* ३-दशरथकी सभामें दिव्य महर्षियोंका अवतरण ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३३ ) १७ ४-महाराजा जनक और मुनि गुकदेव ( प्रसंग मुमुक्ष-प्रकरण सर्ग १) ... ६५ ५--छीछापर देवी सरस्वतीकी कृपा ( प्रसग उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग १५ ) ९६ ६-ब्रह्माजी और वालक वसिष्ठमें वातचीत ( प्रसंग मुमुक्ष-प्रकरण सर्ग १०) \*\*\* ७-मनु और इक्ष्वाकु में वातन्वीत ( प्रसग स्थिति-... २१८ प्रकरण सर्ग ११७) ८-भगवान् नृसिंहके द्वारा हिरण्यकशिपुका वध ( प्रसंग उपगम-प्रकरण सर्ग ३० ) ९-महाका राजहसोंपर दस ब्रह्माओंको देखना ( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ८५ ) १०-भगवान् गौरीशङ्करकी सेवामें वसिष्ठजी ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग २९ ) ११-प्रह्लादके द्वारा भगवान् विष्णुकी पृजा ( प्रसग उपगम-प्रकरण सर्ग ३२) १२-भगवान् विष्णुने प्रहादको समाधिसे जगानेके लिये शङ्ख वनाया (प्रसंग उपगम-प्रकरण सर्ग ३९) ४४८ १३--आकारासे पुष्प-वृष्टि और समासदौंद्वारा वसिष्ठजी-को पुष्पाञ्जलि ( निर्वाण-प्रकरण उ० सर्ग २१४ ) ५१६ १४-काकभुग्रुण्डि और वसिष्ठ ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग १६) १५—भगवान् श्रीकृष्णके द्वारा अर्जुनको उपदेश ( प्रसंग निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग ५२ से ६० ) ६३६

१६-शिलिध्वजको कुम्म गडहेमें गिरनेसे रोक रहे हैं

१—चार द्वारपाल मुख साढे १-तीर्थयात्रासे छौटनेपर श्रीरामचन्द्रजीका खागत ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग ४ ) २-सुकचि और देवदूत ( प्रसंग वैराग्य-प्रकरण सर्ग १) ... \$8 ३-राजा सिन्धुका राज्याभिषेक ( प्रसग उत्पत्ति-प्रकरण ' सर्ग ५१) ४-दोनों लीलाओंके साथ राजा पद्मका राज्याभिषेक ... २८ ( प्रसंग उत्पत्ति-प्रकरण सर्ग ५९ ) ५-जनकका तमालकी झाडीमें छिपे सिद्धोंके गीत-अवण ( प्रसंग उपशम-प्रकरण सर्गे ८ ) ६-क्षीरसागरमें शेषशय्यापर विराजित भगवान्का जगत्की स्थितिको देखना ( प्रसग उपशम-प्रकरण सर्ग ३८ ) ७-भगवान्के द्वारा प्रहादका अभिषेक ( प्रसग उपराम-प्रकरण सर्ग ४१ ) ... ४८ ८-शेषनागपर भगवान् विष्णु, स्वर्गमें इन्द्र और पातालमें प्रह्लाद ( प्रसंग उपशम-प्रकरण सर्ग ४२ ) ५४ ९-राजा बिल और जुकाचार्य ( प्रसग उपराम-··· ६१ प्रकरण सर्ग ४५-४६ ) • • • १०-गन्धर्वों और विद्याधरियोंके द्वारा भोगोंका प्रलोभन देनेपर भी उद्दालकका उनकी ओर ध्यान न देना ( प्रसग उपशम-प्रकरण सर्ग ५४ ) ६८३ रेखा-चित्र १-वसिष्ठजीके द्वारा ज्ञानोपदेश २-अगस्तिद्वारा सुतीक्ष्ण ब्राह्मणसे मोक्षके कारणका प्रतिपादन ३—अमिवेश्यका अपने उदास पुत्र कारूण्यको

४-वास्मीकिके आश्रमपर देवदूतके साथ राजा

arthur man and

समझाना

१३--क्षमा-प्रार्थना और नम्न

पोद्दार,

१४-जीवन्मुक्तका स्वरूप और आचार (कविता) \*\*\* ७०

( हनुमानप्रसाद

गोखामी )

निवेदन

21

चिम्मनलाल

| ५—मेरुपर्वेतपर भरद्वाजकी लोक-पितामह ब्रह्मासे     | २५—अन्तःपुरमें मृतपतिके शवके सम्मुख वियोग-        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| वर-याचना *** २१                                   | विह्वल रानी लीला ••• ••• ११८                      |
| ६—राजा दशरथसे श्रीरामद्वारा तीर्थयात्राके         | २६—सरखतीका आकाशवाणीके रूपमें पतिके गवकी           |
| लिये आज्ञा माँगना ••• २४                          | फूलसे दकनेका लीलाको आदेग देना " ११८               |
| ७–तीर्थयात्रासे लैटे हुए श्रीरामका राजसभामें      | २७-आधी रातके समय लीलाके आवाहनपर                   |
| आना ••• २५                                        | सरस्वतीका प्रकट होकर उसे दर्शन देना " ११९         |
| ८-श्रीरामकी खिन्नताके सम्बन्धमें राजा             | २८-निर्विकल्प समाघिद्वारा रानी लीलाका राजप्रासाद- |
| दशरथका श्रीवसिष्ठसे प्रश्न *** २६                 | के आकाशमें मिहामनासीन राजा पद्मका                 |
| ९—मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रका राजा दशरयद्वारा       | देखा जाना ••• ••• ११९                             |
|                                                   | २९—आकागखरूपा लीलाद्वारा समाधि-अवस्यामें           |
| ड्योडीपर स्वागत " २७<br>१०—विश्वामित्रका रोष " ३० | आकाशरूपिणी राजसभामें पतिके वासनामय                |
| ११-विश्वामित्रको वसिष्ठका समझाना ** ३१            | स्वरूप और राजवैभवका दर्शन "' १२०                  |
| १२-श्रीरामके सेवकका राजसभामें आना " ३२            | २०-स्टीलाका सरस्वतीसे कृत्रिम और अकृत्रिम         |
| १३-श्रीरामका पिता दशरथके चरणमें प्रणाम            | सृष्टिके विषयमें पूछना और सरस्वतीद्वारा एक        |
| करना *** ३४                                       | ब्राह्मण-दम्पतिके जीवन-वृत्तान्तका निरुपण *** १२१ |
| १४—श्रीरामका अपने भाइयोंसहित पृथ्वीपर             | ३१-चसिष्ठनाम-धारी ब्राह्मणका पर्वतिशिखरपर वैठकर   |
| आसन ग्रहण करना *** ३४                             | एक राजाको सपरिवार शिकार खेलनेत्री इच्छानै         |
| १५—शरीरकी बाल्यः युवा और बृद्धावस्था ''' ५६       | जाते देखकर विचारमग्न होनाः ः १२३                  |
| १६—विश्वामित्रका श्रीरामको तत्त्वज्ञान-सम्पन्न    | ३२-विसष्ठ नामघारी ब्राह्मणकी पत्नी अवन्यती-       |
| बताते हुए उनके सामने शुकदेवजीका                   | की सरस्वती-आराधना और पतिके अमरत्व-                |
| वृत्तान्त उपि्यत करना ••• ६५                      | सम्बन्धी वरकी प्राप्ति " १२३                      |
| १७—मेर्चगिरिपर एकान्तमें वैठे शुक्देवको           | ३३—वसिष्ठनामधारी ब्राह्मणकी त्रिलोकविजयी नरेक-    |
| आत्मज्ञानी न्यासद्वारा उपदेश 😬 ६६                 | पदकी प्राप्ति " १२४                               |
| १८-राजा जनकके अन्तःपुरमें शुकदेवका युवतियों-      | ३४—रानी लीला और सरखतीका संवाद "१२४                |
| के द्वारा सत्कार *** ६६                           | ३५-सत्यकाम और सत्यसकल्पसे युक्त लीला और           |
| १९-विश्वामित्रजीका वसिष्ठजीसे श्रीरामको           | सरस्वती देवीका ज्येष्टगर्मा आदिको साधारण          |
| उपदेश देनेका अनुरोध *** ६८                        | स्त्रीके रूपमें दर्शन १३२                         |
| २०-अपने पिता ब्रह्माजीसे उत्पन्न होते ही          | ३६-छीला और सरखतीका आकारामें भ्रमण ''' १३३         |
| वसिष्ठजीका अभिराप्त होना ••• ७८                   | -३७छीलाका सरस्वतीसे अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका  |
| २१-ब्रह्माजीकी सनकादिको और नारदको                 | निरूपण " १३४                                      |
| भारतवर्षमें जाकर वहाँके निवासियोंका               | ३८-स्टीलाका गृहमण्डपमें प्रवेश कर सरखती रे नाय    |
| उद्धार करनेकी प्रेरणा · · · ७९                    | आकाशमें उड़ जाना ••• १३५                          |
| २२-वसिष्ठजीके द्वारा राजा पद्म और उनकी            | ३९-जम्बृद्वीपमें म,रतवर्षमें अउने पतिके राज्यमें  |
| पत्नी लीलाका उपाख्यान-कथन *** ११५                 | लीलाका सरस्वतीके साथ आक्रमगकारी राजद्वारा         |
| २३-रानी लीलाद्वारा विद्वान्, ज्ञानी और            | उपिखत किया गया संत्राम-हत्र्य देखना *** १३८       |
| तपत्वी ब्राह्मणोंकी पूजाके पश्चात् उनसे           | ४०-लीला और सरस्वतीका आकारामें विमानवर             |
| अमरत्व-प्राप्तिका साधन पूछा जाना ः ११६            | स्थित होकर युद्धका अवल्लेक्न करना १३९             |
| २४-लीलाद्वारा सरस्वती देवीकी आराधना *** ११७       |                                                   |
| र इ - राजकारा वरस्वता द्वाका आराधना ११७           | ह र—अंक्षका वद शारा                               |

| ४२—राजा विदूरथके रायनागारमें गवाक्षरन्ध्रसे लीला                                     | आदि देवतार्थीना पूजन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| और सरस्वतीका प्रवेश *** *** १४४                                                      | ५९-वसिष्ठजीको उनके निवासस्थानपर अपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ४३राजा पद्मके भवनमें सरस्वती और छीछाका                                               | कन्धा द्युकाकर श्रीरामका प्रणाम करना " २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रवेश और राजाद्वारा उनका पूजन १४६                                                   | ६०-विश्वामित्र तथा अन्य मुनियोंके साथ रथपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ४४-राजा पद्मका सरस्वतीसे अपने जीवनके अनेक                                            | आरूढ़ होकर वसिष्ठजीका राजादगरथकी सभामें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वृत्तान्तोंके स्मरणका कारण पूछना १४७                                                 | प्रवेश " २५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४५-राजा विदूरथद्वारा युद्धकी प्रलयाग्निमें भग्न                                      | ६१—राजा जनकका अपने कॅचे महलपर चढ़कर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नगरमें ग्रस्त प्राणियोंका करुणक्रन्दन श्रवण " १५१                                    | एकान्तमें स्थित होकर ससारकी नश्वरता और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ४६लीला और सरस्वतीसे आदेश लेकर राजा                                                   | आत्माके विवेक-विज्ञानको सूचित करनेवाले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विदूरथका युद्धके लिये प्रस्थान *** १५१                                               | अनेक आन्तरिक उदगार और निश्चय प्रकट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ४७-द्वितीय लीलाकी सरस्वती देवीसे वर-याचनाः १५३                                       | करना *** २५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ४८—युद्धस्थलमें पराजित राजा विदूरथके गलेपर                                           | ६२-राजा जनकद्वारा ससारकी विचित्र स्थितिपर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| राजा सिन्धुका अस्त्रप्रहार और विदूरथका                                               | विचार " २६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| रथसहित राजपासादमें प्रवेश *** १५८                                                    | ६३—राजा जनकवी जीवन्मुक्तरूपसे स्थिति " २६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                      | ६४-दीर्त्रतपा मुनिका अपनी स्त्री तथा दोनों पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ४९-लीलाका अपने वासनामय शरीरसे पति पद्मसे                                             | पुण्य और पावनके साथ अपने गङ्गातटीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मिलनेके लिये आकागमार्गसे ऊपर जाना और                                                 | आश्रममें निवास *** र६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मार्गमें सरस्वतीद्वारा प्रेपित अपनी कन्यासे                                          | आश्रममें निवास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मिलना "१६१                                                                           | ६६-माता-पिताका और्श्वदेहिक कर्म समाप्तकर पुण्यका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५०-छीळाका अपने मृतपति पद्मका मुख देखना                                               | अपने गोकाकुल वन्धु पावनके पास आगमन *** २७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| और अपनी प्रतिभाके प्रभावते इस सत्यको                                                 | ६७-पुण्यके समझानेपर पावनको उत्कृष्ट वोधकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| समझना कि सग्राममें राजा सिन्धुद्वारा मारे गये<br>ये मेरे पति ही हैं *** *** १६२      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | प्राप्ति और दोनोंका वन-प्रदेशमें विचरण *** २७१<br>६८—दैत्यराज विल *** २७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ५१-संकल्परूपिणी देवियाँ छीला और सरस्वतीका                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जीवात्माके साथ राजा पद्मके नगरमें प्रवेश *** १६८                                     | ६९—राजा बलिके अन्तःकरणमें वैराग्य एव विचार-<br>का उदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ५२-लीला और सरस्वतीद्वारा शवमण्डपमें राजा                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विर्यंभी ज्ञवज्ञयाके पार्श्वमागमें स्थित                                             | ७०-विरोचनका बल्लिको भोगोंसे वैराग्य तथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| लीलाका देखा जाना जो पहले मृत्युको प्राप्त<br>हो चुकी थी और पहले ही वहाँ आ गयी थी १६९ | विचारपूर्वक परमात्मसाक्षात्कारके लिये उपदेश २७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      | ७१-गुकाचार्यका ग्रहसमुदायसे भरे आकाश-मार्गसे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ५३—राजा पद्मकी सरस्वतीसे अमीष्ट वरकी प्राप्ति *** १७३                                | देवलोकके लिये प्रस्थान •••• २७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ५४-वाल्मीकि और भरद्वाज २४९                                                           | ७२—दैत्यराज वलिका समाधिख होना २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ५५-राजा दशरथका मुनिसमुदायका सत्कारकर उनसे                                            | ७३—समाधिमें मग्न दैत्यराज वलिके दर्शनके लिये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विदा छेना २५०                                                                        | असुरों आदिका आगमन ' " २७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ५६—वसिष्ठजीद्वारा पञ्चमहायज्ञ-अनुष्ठानका सम्पादन २५०                                 | ७४—ग्रुकाचार्यद्वारा बलिके समाधि-अवस्थासे न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५७-श्रीराम, राजा दश्ररथ तथा वसिष्ठ आदिके द्वारा                                      | उठनेतककी अवधिमें कार्य करनेका दानवोंको                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ब्राह्मणोंको गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, शय्या,                                           | थादेश " २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आसन, वस्त्र और वर्तन आदिका दान ••• २५१                                               | ७५-मनुष्य, नागराज, ग्रह, देववृन्द, पर्वत और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ५८-श्रीरामद्वारा विष्णु, शंकर, अग्नि और सुर्थ                                        | दिक्पाल तथा चन-जीवोंका यथास्थान गमन २८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •                                                                                    | the second of the second secon |

| ७६—समाधिसं जगनेपर देत्यराज विलेका अश्वमेध-                           | ९६—वसिष्ठजीके सम्मुख भुगुण्डद्वारा महादेवजीके                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| अनुष्ठान : २८१                                                       | रूप और मातृकाओंका वर्णन : ३५९                                   |
| ७७श्रीहरिद्वारा पैरोंसे त्रिलोकको नापना और बल्किो                    | ९७ मातृकाओंके महोत्सवमें ब्राह्मी देवीके रथमें                  |
| वैभव-भोगसे विञ्चत करना " २८२                                         | जुतनेवाली हसियों और अम्बुसादेवीके व हन                          |
| ७८-प्रह्वादद्वारा भगवःन् विप्णुकी मानसिक एव                          | चण्ड नामक कैएका नृत्य ३८०                                       |
| बाह्यपूजा ः २८५                                                      | ९८-समाधिसे विरत होनेपर ब्राह्मीदेवीकी अपनी                      |
| ७९—इन्द्र आदि देवता और मरुद्गणोंका क्षीर-                            | माता इतियोंके नाथ भुगुण्ड आदिद्वारा                             |
| सागरमें रोषनागकी शय्यापर विराजमान                                    | आराधना ' ३८०                                                    |
| भगवान् श्रीहरिके पास गमन " २८६                                       | ९९-वसिष्ठजीसे सुगुण्डका मेरुपर्वतपर कल्परूक्षरी                 |
| ८०-प्रह्रादद्वारा पूजागृह्में प्रत्यक्ष विराजमान                     | शाखामें स्थित अपने घोंनलेका वर्णन करनाः ' ३८१                   |
| भगवान् श्रीहरिका स्तवन "" २८७                                        | १००—भुगुण्डद्वारा वसिष्ठका पूजन और आकाग-                        |
| ८१-प्रह्लादका थात्मचिन्तन ःः २८९                                     | मार्गसे गमन *** ३९१                                             |
| ८२-पातालमें आत्मचिन्तनलीन प्रहादको समाधिसे                           | १०१-कैलास पर्वतपर गङ्गातटख आश्रममें तर करते                     |
| जगानेका प्रयत्न ः २९३                                                | हुए विसष्ठनीको पार्वतीजीसित भगवान्                              |
| ८३—उद्दालक मुनिका परमार्थ-चिन्तन " ३०१                               | महादेवजीका दर्शन ••• ••• ३९६                                    |
| ८४-उद्दालक मुनिका गन्धमादन पर्वतकी रमणीय                             | १०२—वसिष्ठजीद्वारा भगवान् नीलकण्ठ शकरको                         |
| गुहामें प्रविष्ट होकर निर्विकल्प समाधिमें खित                        | पुष्पाञ्जलि-समर्पेण *** ४०९<br>१०३—वेताल और राजाका सवाद *** ४३१ |
| होनेका प्रयत्न ''' ३०२                                               | १०३—वेताल और राजाका सवाद "" ४३१                                 |
| ८५-महर्षि माण्डव्यका किरातराज सुरघुके महलमें                         | १०४-अपने गुरु त्रितलके साथ राजा भगीरथकी                         |
| पधारना *** ३११                                                       | वातचीत ''' '' ४३४                                               |
| ८६-मुरघुद्वारा परमपदकी प्राप्ति ** *** ३१४                           | १०५राजा भगीरथका सर्वस्व-स्यागः *** ४३५                          |
| ८७-किरातराज सुरघु और राजर्षि पर्णादका सवाद ३१५                       | १०६-राजा भगीरयका अपने ही नगरमें भिजायन '' ४३६                   |
| ८८-पिताओंकी और्ष्यदेहिक क्रियाकी समाप्तिके                           | १०७–राजा भगीरथका अन्य देशमें विद्यमान                           |
| पश्चात् भास और विलासका विलाप " ३२१                                   | उत्तम नगरमें राज्याभिषेक " " ४२६                                |
| ८९—बृद्धावस्थाको प्राप्त भास और विलासकी परस्पर                       | १०८–भूतलपर गद्गाजीको लानेके लिये राजा                           |
| मूंद ई८५                                                             | भगीरथकी तपस्य " ' ' ४३७                                         |
| ९०-वीतहृत्य मुनिका एक ग्रताकी सिद्धिके छिये                          | १०९-राजा विखिध्वज और चूटालका विन र " ४२८                        |
| इन्द्रिय और मनको बोधित करना *** ३४५                                  | ११०—राजा गिलिखनद्वारा चूडालाने ना-मीन्दर्ग-                     |
| ९१—वीतह्व्य महामुनिकी समाधि *** ३४८                                  | की प्रशासा " ४४१                                                |
|                                                                      | १११-चृडालानी तन्नता ४४२                                         |
| ९२—महामुनि वीतहव्यकी ॐकारकी अन्तिम                                   | ११२-चूडालाका एक न्तर्मे योगभ्यातः १४३                           |
| मात्राका अवलम्बनकर परमात्मत्राप्तिरप मुक्ता-<br>वस्थाका निरूपण       | ११३—चूड लाकी योगसिंडि " ४४८                                     |
|                                                                      | ११४-विन्याचलके बंगली प्रदेशमें एक बोडीरी तीन                    |
| ९३—देवराजकी समामें मुनिवर जातातपद्वारा                               | दिनोंतक जोव करनेवाले हिराट रो चिन्सामरियी                       |
| वायसराज भुगुण्डकी कथाका वृत्तान्त-वर्णन ** ३७६                       | प्राप्ति "'' ४४°.                                               |
| ९४-वसिष्ठजीका भुजुण्डके निवास-स्थान मेरुगिरिपर<br>जाना " ३७७         | ११५-राजा दिलिध्वज्ञकी बटती वैराग्र-वृत्ति " ४००                 |
|                                                                      | ११६-राजा शिखिषका गृहारमे अति                                    |
| ९५—त्रसिष्ठजी और भुशुण्डका सवाद—कुल आयु<br>आदिके सम्बन्धमें •••• ३७८ | हैरान-क्या भारतका हुआ भारत                                      |
| आदक सम्बन्धम २७८                                                     | مراءه عدا                                                       |

| े ११७—राजा शिखिध्वजका ग्रह-त्यागः ः ४५२            | विधिवत् पूजा ४८४                               |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ११८—चूडालाका आकाग-मार्गसे उडकर अपने                | १२७—चुडालाका मदनिका वेषमेंसे ही अपने असली      |
| पतिका अन्वेषण ४५४                                  | रूपमें प्राकट्य और राजा शिखिध्वजका             |
| ११९—त्राह्मणकुमारके रूपमें चूडालाका शिखिष्वजद्वारा | आश्चर्यचिकित होना "                            |
| पूजन-सत्कार *** ४५५                                | १२८—अपनी पत्नी च्रृडालाको देखकर राजा           |
| १२०—रांजा शिखिष्वजकी देवपुत्रके वेषमें चूडाळासे    | शिखिष्वजका प्रसन्न होना " ४८८                  |
| वातचीत " ४५७                                       | १२९—चूडालासहित शिखिष्वजका अपने नगरमें          |
| १२१–कुम्भ ( चूडाला ) की वात सुनकर सर्वस्व-         | प्रवेश और स्वागत *** *** ४९१                   |
| त्यागके लिये उद्यत गिलिध्वज " ४६५                  | १३०-कचका अपने पिता वृहस्पतिसे जीवन्युक्तिके    |
| १२२-कुम्भ (चूडाला) के अन्तर्हित हो जानेपर          | विपयमें प्रश्न करना "" ४९३                     |
| राजा शिखिष्वजका विचार *** ४७७                      | १३१—चसिष्ठजीद्वारा मूटबुद्धि आत्मज्ञानग्रून्य  |
| १२३—कुम्भके वेषमें चूडालाका वनस्थलीमें उतरकर       | चिरञ्जीव पुरुपके स्मरणके विपयमें भुशुण्डसे     |
| निर्विकल्प समाधिमें स्थित राजा गिलिध्वजको          | प्रश्न ''' ५२०                                 |
| देखना ४७८                                          | १३२—विद्याधरकी भुगुण्डसे पावनपदविषयक           |
| १२४राजा शिखिष्वजद्वारा कुम्भको पुष्पाञ्जलि-        | उपदेश देनेकी पार्थना " ५२०                     |
| समर्पण ••• ४७९                                     | १३३—सुञुण्डके उपदेशसे विद्याधरकी समाधि " ५२७   |
| १२५-महेन्द्रपर्वतपर अग्निके सक्ष्यमें मदनिका       | १३४-मरुभृमिके मार्गमें मिले हुए महर्षि वसिष्ठ  |
| ( चूडाला ) और शिखिष्यजका विवाह 💛 ४८४               | और मङ्किका समागम तथा संवाद " ५३३               |
| १२६—चूडालाद्वारा गिखिष्यजकी परीक्षाके हेतु         | १३५-सुन्दरी स्त्रीद्वारा अपनी स्तुति सुनकर     |
| अपनी मायाके बलसे वनस्थलीमें देवगणों और             | वसिष्ठजीका उस रमणीकी उपेक्षा करना " ५७५        |
| अम्सराओंके साथ पधारे हुए इन्द्रको उन्हें           | १३६-वसिष्ठजीके पूछनेपर विद्याधरीके द्वारा अपने |
| दिखलाना और राजा शिखिष्यजद्वारा देवराजकी            | जीवन-वृत्तान्तका वर्णन *** *** ५७९             |
|                                                    |                                                |

## गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित सत्साहित्यका घर-घरमें प्रचार कीजिये

सरल, सुन्दर, सचित्र धार्मिक पुस्तकें सस्ते दामोंमें खरीदकर खयं पढ़िये, मित्रोंको पढ़ाइये और उनका घर-घरमें प्रचार करके वालक-वृद्ध, स्त्रीपुरुष, विद्वान्-अविद्वान् सवको लाभ पहुँचाइये । यहाँ आर्डर मेजनेके पहले अपने शहरके पुस्तकविकेतासे माँगिये ।

इससे आप भारी डाकलर्चसे बच सकेंगे । भारतवर्षमें छगभग डेट हजार पुस्तक-विक्रेताओंके यहाँ गीताप्रेसकी पुस्तकें मिलती हैं। निम्नलिखित खानोंपर गीताप्रेसकी निजी दूकानें हैं, जहाँ कल्याण और कल्याण-कल्पतरुके ग्राहक भी वन।ये जाते हैं। गीताप्रेसकी निजी दुकानोंके पते—

कलकत्ता—श्रीगोविन्दभवन-कार्यालय पता—न०३०, वाँसतल्ला गली ।

दिल्ली--गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, पता---२६०९, नयी सडक ।

पटना—गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकानः पता— अशोक-राजपथ, वडे अस्पतालके सदर फाटकके सामने । कानपुर—गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान; पता— नं ० २४/५५, बिरहानारोड, फूलवागके सामने । वनारस—गीताप्रेस, कागज-एजेंसी; पता—५९ । ९, नीचीबाग ।

हरिद्वार—गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकानः पता—सञ्जीमंडी, मोतीबाजार ।

ऋषिकेश-गीताभवन, पता-गङ्गापार, स्वर्गाश्रम ।

#### स्चीपत्र मुफ्त मँगवाइये।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

## श्रीमन्महाभारतम्—केवल मूल (संस्कृतमात्र) सम्पूर्ण ग्रन्थ चार भागों में, मूल्य २२.५०

'Y'

111

۲,

| सम्पूर्ण अन्थ चार मागाम, मूल्य २२.५०                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रीमन्महाभारतम्-मूल प्रथम भाग-( आदि, समा, वन ३ पर्व एक माथ ) कपड़ेकी एक जिल्हमें रंगीन चित्र ३, पृष्ठ ८०४, मूल्य " ६.००                           |
| י मूल द्वितीय भाग-( विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण ४ पर्व एक साथ ) कपडेकी जिल्टा रगीन<br>चित्र ४, पृष्ठ ७४४, मूल्य ःः ःः ः ६.००                       |
| , मूल तृतीय भाग-(कर्ण, शस्य, सौप्तिक, स्त्री, ज्ञान्ति ५ पर्व एक साथ )कपडेकी जिस्द, रगीन चित्र ४,<br>सादा १, पृष्ठ-सख्या ७५६, मूल्य                |
| » चतुर्थ भाग-( अनुशासन, आश्वमेषिक, आश्रमवासिक, मौमल, महाप्रस्थानिक, स्वर्गारोहण ६ पर्व                                                             |
| एक साथ) कपड़ेकी जिल्द, चित्र ३ रगीन, ३ सादा, पृष्ठ-संख्या ४७२, मूल्य ४५०                                                                           |
| महाभारतसम्बन्धी अन्य ग्रन्थ                                                                                                                        |
| महाभारत-खिल्रभाग हरिवंश (हरिवंशपुराण)-हिंदी-भाषाटीकासहित रंगीन चित्र ८, सादा ४०, पृष्ठ ११६०, नू० ११.५०                                             |
| जैमिनीयाश्वमेधपर्व-हिंदी अनुवादसहित रगीन चित्र ३, सादा १५, पृष्ठ-सख्या ४१८, मूल्य " ५.००                                                           |
| महाभारतकी नामानुक्रमणिका—महाभारतमें आये हुए कौन नाम कहाँ किस प्रसङ्गमें आये हैं उसकी अनुक्रमणिकाः<br>पृष्ठ ४१६, मूल्य २.५०, सजिल्द                 |
| महाभारत-परिचय( महाभारतके सम्बन्धमें विद्वानोंके महत्त्वपूर्णं निवन्ध ) पृष्ठ-सख्या २५६, मूल्य १.७५, सजिल्द २.५०                                    |
| सनत्सुजातीय शांकरभाष्य-हिंदी-अनुवादसहित रंगीन चित्र २, पृष्ठ-संख्या १३६, मूल्य २.००                                                                |
| गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित तीन वड़ी पुस्तकें                                                                                                         |
| (१) सम्पूर्ण महाभारत( सचित्रः सरल हिंदी-अनुवादसहित )                                                                                               |
| सम्पूर्ण ग्रम्थ छः खण्डोंमें ( सजिल्द ) साइज २२×३० आठपेजी, मोटे ग्लेज कागज, पृष्ठ-संस्था ६६२० चित्र-                                               |
| बहुरंगे ७९, इकरगे २२५ तथा लाइन ५६४ कुल ८६८ । मूल्य पूरे ग्रन्थका एक नाथ ६५.०० ।                                                                    |
| प्रत्येक खण्ड अलग-अलग भी मिलते हैं। विवरण इस प्रकार है—                                                                                            |
| (१) प्रथम खण्ड—आदिपर्व और समापर्व—पृष्ठ ९६२ चित्र १५७ मृ० ११.००।<br>(२) द्वितीय खण्ड—बनपर्व और विराटपर्व—पृष्ठ १११०, चित्र २६६, मृ० १२.५०।         |
| (२) द्वितीय खण्ड—बनपर्व और विराटपर्व—पृष्ठ १११०, चित्र २६६, मृ० १२.५०।<br>(३) तृतीय खण्ड—उद्योगपर्व और भीष्मपर्व—पृष्ठ १०७६, चित्र १३९. मृ० १२.५०। |
| ( ४ ) चतुथ खण्ड-द्रोण, कर्ण, शस्य, सौप्तिक और स्त्रीपर्व—पृष्ट १३४६, चित्र १४४, मू० १५.०० ।                                                        |
| ( ५ ) पद्धम खण्ड—शान्तिपर्व— १८०१ चित्र ५७ मू० ११.५०।                                                                                              |
| ( ६ ) षष्ट खण्ड-अनुशासनः आश्चमेधिकः आश्रमवासिकः मौसलः                                                                                              |
| महाप्रस्थानिक और स्वर्गारोहणपर्व—पृष्ठ १११२ चित्र १०५ मू० १२ ५०।                                                                                   |
| ६६२०, ८६८ ७५.००।                                                                                                                                   |
| (२) श्रीशुक-सुधा-सागर-श्रीमद्रागवत वारहों स्कन्धोंकी सरल हिंदी व्याख्यासहिन माइज वहुत वडी २२×२९ चार                                                |
| पेजी, मोटे ग्लेज कागज, एष्ट-सख्या १३६० सुन्दर बहुरगे २० चित्र बहिया जिल्दर मोटे टाइप मूल्य २०.०० र ए                                               |
| ( ३ ) श्रीरामचरितमानस—( श्रीमद्रोस्त्रामी तुल्सीदासकृत सटीक बृहदाकार मोटा टाइन) सहस बहुत यही २२×२९                                                 |
| चार पेजी, मोटे ग्लेंज कागज, पृष्ठ-संख्या ९८४ सुन्दर बहुरगे ८ चित्र, बटिया जिल्ड मूल तथा अर्थ देनिने<br>टाइप मोटे मूल्य १५.०० मात्र ।               |
| तीनों पुस्तकोंका एक साथ मूल्य १००) कमीशन काटकर नेट ८५ ०० पैकिंग फ्री, रेलपार्मलमे आपके स्टेगन-                                                     |
| तकका रेलभाडा हमारा।                                                                                                                                |

#### श्रीअञ्जनीनन्दनशरणजीद्वारा सम्पादित श्रीरामचरितमानसके संसारमें सबसे बड़े तिलक मानस-पीयुषके प्राप्य खण्ड

खण्ड १-बालकाण्ड भाग १ (प्रारम्भेसे दोहा ४२ तक) मृत्य ... ७.५० खण्ड ४-अयोध्याकाण्ड सम्पूर्ण मृत्य ... ११.०० खण्ड ५-अरण्य तथा किण्किन्धाकाण्ड सम्पूर्ण मृत्य ... ७.०० खण्ड ६-सुन्दर तथा लंकाकाण्ड सम्पूर्ण मृत्य ... ११.००

## गीताप्रेस, गोरखपुरकी चित्रावलियाँ

साइज १५×२० नं० १, नं० २, नं० ३ और न० ४ प्रत्येकका दाम २.७५

इनमें प्रत्येकमें १५×२० साइजके विद्या आर्टिपेपरपर छपे हुए २ सुनहरे तथा ८ वहुरंगे सुन्दर चुने हुए चित्र हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है।

उपर्युक्त १५×२० साइजके—एक चित्राविक्ता पैकिंग और डाकखर्चसिंहत मूल्य ३.७५, दो चित्राविक्ता पैकिंग और डाकखर्चसिंहत मूल्य ६.८७, तीन चित्राविक्ता पैकिंग और डाकखर्चसिंहत मूल्य ६.८७, तीन चित्राविक्ता पैकिंग और डाकखर्चसिंहत मूल्य १०.७५. चारों चित्राविक्ष एक साथ छेनेपर दाम ११.०० वाद कमीदान '६९, वाकी १०.३१, पैकिंग और डाकखर्च १.८९ कुळ १२.२०।

### ( मझला आकार )

साइज ११×१४।। नं० १ दाम २.०० पैकिंग और डाकखर्च ८७

इसमें ११×१४॥ साइजके बढ़िया आर्टपेपरपर छपे हुए १२ बहुरंगे सुन्दर चुने हुए चित्र हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है।

साइज १०×७।। नं० १, नं० २ और नं० ३ प्रत्येकका दाम १.३१

इनमें प्रत्येकमें १०×७॥ इसाइजके चढ़िया आर्टपेपरंपर छपे हुए २ सुनहरे तथा १८ वहुरंगे सुन्दर खुने हुए चित्र हैं। टाइटल मोटे कागजपर छापकर लगाया गया है।

उपर्युक्त १०×७॥ साइजके-एक चित्राविलका पैकिंग और डाकखर्चसिंहत मूल्य २.१९, दो चित्राविल-का पैकिंग और डाकखर्चसिंहत ३.६२ एवं तीन चित्राविलका पैकिंग और डाकखर्चसिंहत ५.१२।

प्रत्येक चित्राविक चित्रोंका विवरण जाननेके लिये चित्र-सूची सुफ्त मँगवाइये।

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

#### The Kalyana-Kalpataru

Published every month of the English Calendar. Annual subscription Rs 4.50, Eleven ordinary issues contain 32 pages and one tri-coloured illustration each and one Special Number covers over 200 pages and several coloured illustrations.

#### OLD SPECIAL NUMBERS STILL AVAILABLE

- 1. The Gita-Tattva Numbers—I, II and III Unbound Price Rs. 7.50 NP. (An exhaustive commentary on the Bhagavadgita along with the original Sanskrit text in three Volumes @ Rs. 2.50 NP each ) All Bound Rs. 9.75 NP.
- 2. The Bhagavata Numbers—I, II, III, IV, V, VI. (with Mahatmya) ,, Rs. 15.62 NP. (An English translation with the original Sanskrit text of the

Bhagavata from Skandhas I to XII @ Rs. 2.50 NP. each)
Bound in Two volumes

Postage free in all cases.

Bound in Two volumes ,, Rs. 18.62 NP.





श्रीराम तीर्थयात्राके लिये पिता दशरथसे आज्ञा माँग रहे हैं ( वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३ )



यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । यत्रैवोपशमं व्यान्ति तस्मे सत्यात्मने नमः ॥ यत्सर्वं स्वित्वदं व्रह्म तज्जलानिति च स्फुटम् । श्रुत्वा ह्युदीर्यते साम्नि तस्मै व्रह्मात्मने नमः ॥

वर्ष ३५

गोरखपुर, तौर माघ २०१७, जनवरी १९६१

संख्या १ पूर्ण संख्या ४१०

## महर्षि वसिष्ठजीको नगस्कार

ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवछं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसद्दशं तत्त्वमस्यादिछक्ष्यम् । एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिमूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीवसिष्ठं नताःस ॥ —सुतीक्ष्ण (नि० प्र० उ० २१६। २६)

### भगवान् श्रीरामको नमस्कार

भाधन्तवजितविज्ञालशिलान्तराल-सम्पीटिचिद्वनवपुर्गानामलस्त्रम् । स्वस्थो भवाऽऽज्ञरपह्नवकोजलेन्वा-लीलास्थिताखिलजगन्जय ते नमस्ते॥ —वितिष्ठ (नि० प्र० पृ० २ । ६० )

## योगवासिष्टमें भगवान् श्रीरामके स्वरूप तथा माहात्म्यका प्रतिपादन

महर्पि विसष्टकी प्रेरणासे दशरथके दरवारमें समस्त ऋपि-मुनियो-महानुभावोको सम्बोधन करके महर्पि विश्वामित्र भगवान् श्रीरामके खरूपका प्रतिपादन करते हुए कहते हैं—

अत्रैव कुरु विश्वासमयं स पुरुगः परः। विश्वार्थमिथताम्भोधिर्गम्भीरागमगोचरः ॥ परिपूर्णपरानन्दः समः श्रीवत्सळान्छनः। सर्वेषां प्राणिनां रामः प्रदाता सुप्रसादितः॥ अयं निहन्ति कुपितः सृजत्ययमसत्सकान्। विश्वादिविश्वजनको धाता भर्ता महासखः॥ (नि० प्र० पूर्वाधे १२८। ८१–८३)

सजनो ! आप सब लोग यह विश्वास कीजिये कि ये श्रीरामचन्द्रजी ही परम पुरुप परमातमा हैं । इन्होंने ही विश्वहितके लिये विश्वुरूपसे क्षीरसागरका मन्थन किया था। गम्भीर रहस्यसे मरे उपिषवदादि गास्त्रोके तत्त्वगोचर साक्षात् परब्रह्म ये ही हैं। परिपूर्ण परमानन्द, सम-स्वरूप, श्रीवत्सके चिह्नसे सुगोमित मगवान् श्रीरामचन्द्र जब मलीमॉित प्रसन्त हो जाते हैं, तब अपनी कृपासे सम्पूर्ण प्राणियोको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। यही भगवान् श्रीरामचन्द्रजी कृपित होकर रुद्र-रूपसे जगत्का सहार करते हैं, यही ब्रह्मारूपसे इस विनाशी जगत्का सजन करते हैं। यही विश्वके आदि, विश्वके उत्पादक, विश्वके धाता, पालनकर्ता और महान् सखा भी हैं।

अयं त्रयीमयो देवस्त्रेगुण्यगहनातिगः। जयत्यद्गेरयं षड्भिवेंदातमा पुरुपोऽद्भुतः॥ अयं चतुर्वाहुरयं विश्वस्रष्टा चतुर्भुतः। अयमेव महादेवः संहर्ता च त्रिलोचनः॥ अजोऽयं जायते योगाज्जागरूकः सदा महान्। विभर्ति भगवानेतिहिरूपो विश्वरूपवान्॥ (नि० प्र० पूर्वार्घ १२८। ८६–८८)

यही भगवान् श्रीराम ऋक्-यजु-सामवेदमय है, तीनों गुणोंसे अतीत अतिगहन यही हैं और छः अङ्गोंसे युक्त वेदात्मा अद्भुत पुरुष भी यही हैं। विश्वका पालन करनेवाले चतुर्भुज विष्णु यही हैं, विश्वके खष्टा चतुर्भुख ब्रह्मा यही हैं और समस्त विश्वका सहार करनेवाले त्रिलोचन भगवान् महादेव भी यही हैं। ये अजन्मा रहते हुए ही अपनी योग-माया—लीलासे अवतार लेते हैं, ये सर्वदा सबसे महान् हैं, ये सद्दा जागते रहते हैं, त्रिगुणात्मकरूपसे रहित हुए भी ये

विश्वरूपवान् हैं । यही भगवान् इस विश्वको अपने संकल्पसे घारण करते हैं ।

अयं दशरथो धन्यः सुतो यस्य परः पुमान् । धन्यः स दशकण्ठोऽपि चिन्त्यश्चित्तेन योऽमुना ॥ राम इत्यवतीणोंऽयमणंत्रान्तःशयः पुमान् । चिद्रानन्द्धनो रामः परमात्मायमन्ययः ॥ निगृहीतेन्द्रियम्रामा रामं जानन्ति योगिनः । वयं स्ववरमेवास्य रूपं रूपयितुं क्षमाः ॥ (निर्वाण-प्रकरण पूर्वार्धं १२८ । ९०, ९२, ९३ )

ये महाराज दगरथ धन्य हैं, जिनके पुत्र परमपुरुष परमातमा स्वय हुए । यह दशकण्ठ रावण भी धन्य है, जिसका ये भगवान् अपने चित्तसे चिन्तन करेंगे । क्षीरसागरमें शयन करनेवाले श्रीविष्णु भगवान् ही श्रीरामचन्द्रके रूपमे अवतीण हैं । ये श्रीराम साक्षात् सचिदानन्द्धन अविनाशी परमातमा हैं । मन-इन्द्रियोपर विजय प्राप्त किये हुए योगीजन ही इन श्रीरामजीको यथार्थरूपमें जानते हैं । हमलोग तो इनके बाहरी स्वरूपके निरूपणकी ही क्षमता रखते हैं ।

इसके पहले महर्पि विश्वामित्रजीने भगवान् श्रीरामकी भावी लीलाओका वर्णन करते हुए समस्त ऋपि-मुनि, सिद्ध-देवताओंसे यहाँतक कह दिया था—

जो लोग भगवान् श्रीरामका दर्शन करेगे, उनके लीला-चरित्रका स्मरण या श्रवण करेगे और जो लोग इनके स्वरूप तथा लीलाचरित्रोका परस्पर वोध करायेगे, उन सम्पूर्ण अवस्थाओंमें स्थित पुरुपोको भगवान् श्रीराम जीवन्मुक्ति प्रदान करेगे।

#### कल्याण

याद रक्खो—मैं, तुम, यह, वह, सृष्टि, सहार आदि रूपसे जो दृश्यप्रपञ्च दिखायी दे रहा है, वह एकमात्र अद्वितीय नित्य निर्मल जान्त चिन्मय ब्रह्मकी ही अभिव्यक्ति है। इन समस्त सत्-रूपसे दीखनेवाले असत् पदाथोंमें एकमात्र सत् परमातमा ही प्रकट है। वह सिचदानन्दघन ब्रह्म ही यह सम्पूर्ण जगत् है। उसके अतिरिक्त जगत् नामकी कोई सत् वस्त कभी न थी, न है।

याद रक्खो—आकागकी शून्यता आकाग ही है, जलकी द्रवता जल ही है, प्रकागकी आभा प्रकाग ही है, वायुका स्पन्दन वायु ही है, समुद्रकी तरङ्गें समुद्र ही हैं, वर्फकी शीतलता वर्फ ही है, काजलकी कालिमा काजल ही है— ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्ममें दीखनेवाला यह समस्त जगत् भी ब्रह्म ही है।

याद रक्लो—जैसे स्वप्नमें दीखनेवाले ह्रस्य, वालक्को दीखनेवाला वेताल, रज्जुमें दीखनेवाला सर्प, स्वर्णमें दीखनेवाल कडे-वाजूबंद, प्रशान्त महासागरमें उठनेवाली तरङ्गें और आवर्त, मिट्टीमें दीखनेवाले घड़े-सिकोरे और आकाशमें दीखनेवाले नगर-घर आदि सन उपाधिमात्र हैं, भ्रममात्र हैं, वैसे ही ब्रह्ममें दीखनेवाला यह सम्पूर्ण जगत् भ्रममात्र है। वस्तुतः उसकी कोई मिन्न सत्ता है ही नहीं।

याद रक्खो—यह समस्त जगत् वस्तुतः भ्रान्तिसे ही जगद्रूप दीखता है । यथार्थ तत्त्वका जान होनेपर यह जगद्भ्रम वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे रस्तीका जान होनेपर सर्पकी भ्रान्ति नष्ट हो जाती है । अथवा आकार तथा नामकी व्यावहारिक विभिन्नता प्रतीत होते हुए भी जैसे स्वर्णका ज्ञान होनेपर स्वर्ण-भूपणोंके नाम-रूपके कारण होनेवाली विभिन्नता तथा भिन्नरूपता नष्ट हो जाती है—एकमात्र स्वर्ण ही दीखने लगता है, वैसे ही ब्रह्मका ज्ञान होनेपर विभिन्न नामरूपत्मक यह विवाल विश्व ब्रह्मरूप ही दीखने लगता है, कहीं भी कोई भिन्न सत्ता रहती ही नहीं।

वास्तवमें तो सचिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं ।

याद रक्खो—यह समस्त दृश्य जगन् त्या इत्में होनेवाली सभी कियाएँ चिदानन्द्यन ब्रह्मका ही सरन्य है। वह संकल्प भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म जगत्मा कारण नहीं है क्योंकि जगत्ल्पी कार्य सर्वथा असत् ही है। नित्य ग्या ब्रह्मसे अनित्य असत् जगत्की उत्पत्ति, नित्य निरित्तग्य दिव्य परमानन्द्यन परमात्मासे दु.खपूर्ण जगत्मी उत्पत्ति। प्रकाशमय परब्रह्मसे तमोमय जगत्की उत्पत्ति सम्भव ही नहीं। अतएव ब्रह्म तथा जगत्में कारण-कार्यभाव नहीं है, ब्रह्म ही जगत्ल्पमें भासित हो रहा है। उस चिदाकागमें ही चिदानागने यह सब खेल हो रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं।

याद रक्खो—जय एक ब्रह्मके अतिरिक्त कोई गत्ता ही नहीं रह जाती, तब भिन्न अहकार कहाँ रहेगा और अहकार ना अभाव होते ही राग-देप, ममता-मोह, मेरा-तेरा आदि गर मिथा विकार मिट जाते हैं जैसे स्वप्नसे जागते ही स्वप्नरा सारा संसार सर्वथा मिट जाता है। फिर जगत्में रहना हुआ भी इस ज्ञानको प्राप्त जीवन्मुक पुषप नित्य निरन्तर ब्रह्मां ही स्थित रहता है। वह जगत्के आदि, मध्य, अन्त गभी अवस्थाओं में समचित्त रहता है, क्योंकि तब उत्तरा निक्त ही नहीं रह जाता। अतएव वह न तो प्राप्त हुई प्रिय वस्तुके लिये शोक करना है और न अप्रयन वस्तुकी इन्छा ही करता है।

याद रक्को—ऐना परमतत्त्वरो प्राप्त—परमण्यामें अभिन्नभावते स्थित पुरुप जगत्नी धणभगुर अवस्ताने अन्ती प्रशान्त ब्राह्मी स्थितिके अंदर हॅनना हुआ देग्या है। उनके लिये न कुछ पाना होप रह जाता है। न कुछ करना रह जता है। वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मख्यस्य ही बन जना है। यही योगवासिष्ठरी शिक्षा है।

## एकश्लोकी योगवासिष्ठ

( लेखक—तत्त्वचिन्तक स्वामाजी श्रीमनिरुदाचार्यजी वॅकटाचार्यजी महाराज)

एक वार भगवान् रामने महर्पि वरिष्ठसे पूछा कि सार्थक एव सफल जीवनवाले मानवकी पहचान क्या है ? इसके उत्तरमें रचुकुलगुर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मिष्ठ विसष्टिन जो अल्पाक्षरा किंतु अर्थबहुला, एकश्लोकी वाणी, जिसमें 'वीजे ब्रश्लमित्र' सारा 'योगवासिष्ठ' भरा हुआ है, समुच्चारित की थी, वह सचमुच गागरमें सागरकी तरह योगवासिष्ठका समग्र उपादेय तन्व निचोड-कर एक ब्लोकमें भर देती है। महर्पि-प्रवरकी अर्थमारवती वह वाणी इस प्रकार है—

तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति सृगपक्षिणः । स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥ ( योगवासिष्ठ )

महर्पि विषष्ठका अनुभूत कथन है कि जीवनतत्त्वः (प्राणगक्तिः) जिसे 'वैशेषिकदर्शन'ने 'सगाकर्मे त्वस्मद्-विगिष्ठानां लिङ्गम्' इस स्त्रद्वारा 'अध्यात्मवायु' और सांख्यने 'सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाचा वायवः पञ्च' कहकर 'अन्तः-करण-क्रिया' की सज्ञा दी है। मानवः पग्च-पक्षी आदि सबमें साधारणतया समान है। किंतु मनुष्यको मृगादि पग्च-पक्षियोंसे विभक्तकर उच्छेश्रेणीमें समासीन करनेवाली मनन-गक्ति ही

है, जिसके विक्षित् होनेपर ही प्राणी 'मानव' कहुला सकता है। महिंप यास्कने भी निरुक्तमें 'मत्वा कर्माणि सीन्यन्ति इति मनुष्यः' कहकर वासिष्ठी उक्तिका समर्थन किया है।

वेटके मतमें जीवनका अर्थ है—प्राण । यह प्राणिमात्रमें सामान्य है । केवल इसीका विकास जवतक मानवमें है, तवतक मानव जन्तु ही है। संस्कृत भागाने 'मानव और माणव' के भेदको व्यक्त करते हुए कहा है कि केवल प्राण्ग्याक्तिका विकास-खल 'माणव' ( जन्तु-विशेप ) और प्राणशक्ति तथा मनन-शक्ति दोनोंका विकासकेन्द्र मानव है। मानवको द्विपादी जन्तुविशेपकी हीन कक्षासे निकालकर मानवताकी उच्चश्रेणीमें पहुँचानेवाली तो मननशक्ति ही है। वेदने भी मननशक्तिको ही 'मानवता' माना है। अतः 'योगवासिष्ठ' के मतसे मानवता-पालनपूर्वक जीवन-यापन करनेवाला ही मानव है। इसी विशिष्ट उपदेशको आत्मसात् करानेके उच्च उद्देश्यसे समग्र 'योगवासिष्ठ' प्रञ्चत्त हुआ है। प्रस्तुत विशिष्ट उपदेशको विश्वहितके लिये प्रसारित करनेके कारण ही ग्रन्थका नाम 'वासिष्ठ' रखा गया है। वैदिक भापामें विशिष्टका बोधक विस्तृ शब्द है।

## वासिष्ठ-बोध-सार

でなるないなるなっ

जग कहते हो जिसे जगमग ब्रह्म ही है,
जन्मका जगत्के न कारण है क्रम है।
चित्से अचित्के विकासकी आस किसे,
होता कहीं प्रकट प्रकाशसे भी तम है?
कैसे बना, किसने बनाया, किससे है बना—
यह सब जाननेका व्यर्थ सभी श्रम है।
मिथ्या कल्पनाका एक नृतन निकेतन है,
चेतन आकाशमें अचेतनका भ्रम है॥
——पाण्डेय रामनारायणस्त शासी (राम)



### योगवासिष्ठकी श्रेष्ठता और समीचीनता

( छेखक-प॰ श्रीजानकीनाथजी शर्मा )

योगवासिष्ठके अध्येता तथा मननकर्ताओंसे यह वात छिपी नहीं है कि यह ग्रन्थ मारत ही नहीं, विश्वसाहित्यमें ज्ञानात्मक, सूक्ष्मविचार-तत्त्वनिरूपक तथा श्रेष्ठ सदुक्तिपूर्ण ग्रन्थोंमें सर्व-श्रेष्ठ है। यह महारामायण, वासिष्ठरामायण आदि नामोंसे भी विख्यात है। स्वयं भगवान विषयने ही कहा है कि 'संसार-सप्के विपसे विकल तथा विपयविष्वचिकासे पीड़ित मृतप्राय प्राणियोंके लिये योगवासिष्ठ परम पवित्र अमीच गारुड-मन्त्र है। इसे सुन लेनेपर जीवन्मुक्ति-सुखका अनुभव होता है।'क स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि धोरावासिष्ठ मेरे लिये सर्वाधिक आश्चर्य एवं चमत्कारपूर्ण प्रन्य है ।' नं डा॰ भगवानदासने 'मिस्टिक एक्सपिरियन्सेज' पुस्तककी प्रस्तावनामें लिखा है 'योगवासिष्ठ सिद्धावस्थाका प्रन्थ है । इसके विचार, दर्शन, रहस्य, निरूपण-प्रणाली, भाषा, अलंकार- सब एक-से-एक आश्चर्यकर हैं।' लाला वैजनायजीने इसके हिंदी-भापान्तरकी भृमिकामें लिखा था कि भ्वेदान्त-प्रन्थोंमें योगवासिष्ठकी कोटिका कोई भी प्रन्थ नहीं हैं (भाग २ की भूमिका )। पिछले दिनों स्वामी भूमानन्दजी ( जगद्गर आश्रम चटगाँव, वगाल ), डा॰ भीखनलालजी आत्रेयः श्रीक्षितीशचन्द्रजी चक्रवर्ती आदि महान विद्वानोंने इसकी वही प्रशंसा की तथा इसपर पर्याप्त मनन-अनुसघान कर खतन्त्र पुस्तकें लिखी हैं।

तथापि आनके जगत्में कुछ ऐसे मतवादी भी हैं। जिनकी योगवासिएके विरुद्ध स्वाभाविक उपेक्षा है। वे छोग कहते है कि योगवासिए १७वीं शतीकी रचना है। कई छोगोंका मत है कि यह स्वामी विद्यारण्यजीकी कृति है। कुछ भावक वैष्णवोंका कथन है कि इसमें श्रीरामचन्द्रको शोकविकल दिखलाया

(क) दुस्सहा राम ससारिवपानेशिवपूचिका।
 योगगारुडमन्नेण पावनेन प्रशान्यिति॥
 (२। १२। १०)

( ख ) जीवन्युक्तलमस्मित्त्व श्रुते समनुभूयते । स्तयमेव यथा पीते नोरोगत्वं नरीपवे ॥

(316174)

† One of the greatest books and the most wonderful according to me ever written under the sun is 'Yoga Vasistha'

(In the Woods of God-Realization, Delhi edition, Vol III, p 295)

गया है, जिष्यस्पमें दिखलाया गया है जन्म भिक्तिनी महिमा गरें है अतः सर्वथा उपेक्षणीय है । जे एम फर्म्यूर्ग मा भा कि 'योगवासिष्ठ ईसाकी १३ वीं तथा १४वीं जातीके वीचमें निया गया था।' (Religious Lectures of India pp. 226) प्रेरेम्पर जिवप्रसाद महाचार्यका मत है कि यर १० से १२ वीं जानीने मय्यकी कृति है (The Proceedings of the Madras Oriental Conference P. 545) । जर्मन विद्वान् जा विंटनीं करें मतानुसार 'यह अकराचार्यके अनुयायियो की कृति है और उमें ८ जतीतककी रचना हैं।' डा भीखनवाल आहेर इसे ईसाकी ६ ठी अतीकी रचना मानने हैं। उनमा नयन है कि मर्तृहरिके वाक्यदीयमें तथा योगवासिटमें कुछ रामान पर है। इनमें योगवासिष्ठ ही पुराना हो सकता है। अनः योगवासिष्ठ कालिदासके वाद और भर्तृहरिके पहलेगी रचना है। इसने होगा। इसे इसमें योगवासिष्ठ कालिदासके वाद और भर्तृहरिके पहलेगी रचना है। इसने होगा। इसे इसमें रखना युक्तिस्मत होगा।

शङ्काओंका समुचित समाधान

वस्तुतः ये सव शङ्काएँ आलस्य (योगवािख्यते तय अन्य अन्योंको देखनेका कर न करने ) प्रमादः म निर्मक मनभेद तथा पाश्चात्योंके प्रभावके कारण ही हैं। ये नम क्यम एक प्रकारसे अयुक्तिपूर्णमात्र भी हैं। जो लेग महते हैं कि जेग-वािख १७वीं शतीकी रचना है उन्हें देखना च हिंचे कि १०वें शतीके आस-पासनी आनन्त्योधेन्द्र स्टस्वनीमी वािख्याम का तात्पर्य-प्रकाम नामकी टीम हैं। स्त्रीके आस्मासमी अन्य-वारण्य, आत्मसुख, आनन्दर्वन ग्राह्मचेरून, माध्य-मरस्वनी तथा सदानन्द्र यतिकी टीकाएँ हैं। १६ वां स्त्रीके आचार्य श्रीमधुन्द्रन सरस्वतीने अम्बे अन्य सिद्धाननिन्द्र। अर्थनरन्त्र-

† As Shankara does not mention the werk, it is probably written by one of his contemporation. (Geschichte der Indiochen Literature - Vol. III. p. 444)

§ Hence we may place it after Kalidas and before Bhartrihari, is somewhere in the 6 th century A D (Vasistha Darshanam, the Probable Date of Composition of Yoga Vasistha, p. 18)

१. ज्यातुरस्तुरगम्ही(१७६६) शक्तविकारियुभण्यस्य शिनिप्रभी.' ( मारसंक्रकाकीरसंहार )

२. यह दीका १४ वीं शतीकी होना चारिये न्योंनि इन्हें। ग्रानार्चनचित्रकाणा बल्पेस पीनर्वमेल्यु बादिसे बान्सर हुआ है। रक्षण, वेदान्तकल्पलितका, संक्षेपगारीरक-व्याख्या तथा गीताकी 'गृहार्थदीपिका' व्याख्यामें—प्रायः सर्वत्र योगवासिष्ठके हजारों वचन उद्धृत किये हैं। केवल गीताके ६। ३२ तथा ३६ वें क्लोकोकी व्याख्यामें ही इन्होंने योगवासिष्ठके पचासों क्लोकोंको उद्धृत किया है। इनसे भी पूर्व चौदहवीं शताव्दीके सर्वोपिर विद्वान् वेदान्ताचार्य श्रीविद्यारण्य खामीने अपने 'जीवन्मुक्ति-विवेक' तथा 'पञ्चदशी'ग्रन्थोंमें योगवासिष्ठके श्लोकोंको बड़े आदरसे वार-वार उद्धृत किया है । इनके गुरु श्लीगकरानेन्दभी 'ऋषिभिवेंहुधा गीतम् (गीता १३।४) की व्याख्यामें लिखते हैं—'वासिष्ठविष्णुपुराणादिषु ऋषिभिवेंसिष्ठ-पराशरादिभिवेंहुअकारं प्रतिपादितम्'। यहाँ विस्वितिर्मित

३ (क) अत एवाह वरिष्ठ — 'द्दी क्रमी चित्तनाशस्य योगी हान च राघव।' (६। २३ पर मधुसदनी)

(ख) वासिष्ठरामायणादिषु तदेव तरवद्यान मनोनाशो वासना-क्षयक्चेति त्रयमस्यसनीयम् । तदुक्तं वाशिष्ठे---तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्य तत्प्रवोधनम् । एतदेकपरत्वं च ब्रह्यास्यासं विदुर्बुधाः ॥ (गीता ६ । ३२ पर मधुस्दन )

४. परास्य शक्तिविविधा क्रियाशानफलारिमका।

(क) इति वेदवनः प्राह् वसिष्ठश्च तथामवीत् । सर्वशक्तिपर महा नित्यमापूर्णमह्यम् ॥ ययोर्ल्सिति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति । चिच्छक्तिर्महाणो राम शरीरेषूप्रकम्यते ॥ स आत्मा सर्वगो राम नित्योदितवपुर्महान् । यन्मनाड् मननीं शक्ति धत्ते तन्मन उच्यते ॥

इत्यादि (पञ्चदशी १३ १४। से २८वें श्लोकनक सब योगवासिष्ठके ही श्लोक हैं) 'वसिष्ठश्च तथा वर्गति'की व्याख्या में रामकृष्णपण्डित लिखते हैं——'वासिष्ठामिषे अन्ये।'

( ख ) वसिष्ठ.—अतएव हि राम त्व श्रेयः प्राप्तीपि शाश्वतम् । स्वप्रयत्नोपनीतेन पौरुषेणैव नान्यथा ॥ ( जीवन्मुक्तिविवेक पृष्ठ ३ ५ )

यह श्लोक योगवासिष्ठ, मुमुक्षु-न्यवहारप्रकरणका है।
सची वात तो यह है कि 'जीवन्मुक्तिविवेक' योगवासिष्ठपर ही
आधारित है। इसमें योगवासिष्ठको वाल्मीकिलिखित भी वतलया
है—-'वासनामेदो वाल्मीकिना दिशितः वासिन्ठे—'वासना द्विविधा प्रोक्ता
शुद्धा च मलिना तथा' इत्यादि" ये सब योगवासिष्ठके ही श्लोक
हैं। इसमें प्राय. आये अन्यमें योगवासिष्ठके श्लोक ही हैं।

५ नम॰ श्रीशंकरानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने । ( पञ्चटक्की १।१ )

ध्योगवासिप्ठ' का सुस्पष्ट उल्लेख है। इनसे भी वहुत पहलेके १२ वी गतीके विद्वान् श्रीश्रीधर स्वामीने अपनी सुवीधिनी नामक गीता-व्याख्यामें योगवासिष्ठके ग्लोकोंको कई वार उद्धृत किया है । इससे भी पूर्व गौड़ अभिनन्द नामक काश्मीरी विद्वान्ने जिसका समय ९ वी शतीका मध्यकाल माना जाता है। ध्योगवासिष्ठसार' नामका ग्रन्थ लिखा था। इसमें उसने प्रायः ६ सहस्र क्लोकोंमें ही द्वार्तिशत्सहस्रात्मक (३२००० वाले) योगवासिष्ठ ग्रन्थके सारभूत क्लोकोंका सग्रह किया है। इससे सिद्ध है कि योगवासिष्ठ इससे भी बहुत पहलेका ग्रन्थ है।

#### श्रीशंकराचार्य और योगवासिष्ट

जो लोग कहते हैं कि शंकराचार्यके अनुयायियोंमेंसे ही किसी एकने 'योगवासिष्ठ' बना दिया, वह भी केवल उनका अविचारित निर्णयमात्र है । जिस प्रकार शंकरानन्द, नीलकण्ठ, श्रीधरस्वामी, मधुसूदन सरस्वती आदिने गीताके १३ । ४ श्लोकके 'ऋपिभिर्वेहुधा गीतम्'की व्याख्यामें 'वसिष्ठादिभिः 'प्रतिपादितम्' लिखा है, उसी प्रकार शंकराचार्य भी लिखते हैं—ऋपिभर्वेसिष्ठादिभिर्वेहुधा बहुप्रकारं गीतं कथितम् । मधुसूदन सरस्वती तथा भाष्योत्कर्पदीपिकाकारने इन्हीं शब्दोकी व्याख्या करते हुए लिखा है—'वसिष्ठाभिधे योगशास्त्रे'

इतना ही नहीं, 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' (१।८) के भाष्यमें वे सुस्पष्ट भव्दोंमें लिखते हैं— तथा च वासिष्ठे योगशास्त्रे प्रश्नपूर्वकं दिशेतम्— यथाऽऽस्मा निर्गुणः ह्युद्धः सदानन्दोऽजरोऽमरः ॥ संस्रतिः कस्य तात स्यान्मोक्षो वा विद्यया विभो।

और लगातार दो श्लोकोंमें प्रश्न करके पुनः 'वसिष्ठः' लिखकर 'तस्यैव नित्यशुद्धस्य सदानन्दमयात्मनः' आदि योगवासिष्ठके दो श्लोकोंको उत्तररूपमें लिखते हैं। इसी प्रकार वे 'सनत्सुजातीयमान्य' (१।१५) में भी लिखते हैं—तथा चाह भगवान् वसिष्ठः—

६ (क) तदुक्तं वसिष्ठेन-

प्राणे गते यथा देहः सुखदुःखे न विन्दति । तथा चेत् प्राणयुक्तोऽपि स क्षेवल्याश्रमे वसेत् ॥

(५।२३ गीता-व्याख्या)

(ख) वसिष्ठेन चोक्तम्- (न कर्माणि त्यजेद् योगी कर्म-मिस्त्यज्यते छसी। (गी० १८ । २ की न्याख्या)

(ग) ऋषिमिर्वसिष्ठाविभिर्योगशास्त्रेषु निरूपितम्

(गीता १३। ४ की न्याख्या)

चतुर्नेदोऽपि यो विप्रः सूक्ष्मं ब्रह्म न विन्दति ।
वेदभारभराकान्त. स वे ब्राह्मणगर्दभः॥
वे पुनः इसी प्रन्थके इसी अध्यायके ३१वें व्लोकके
भाष्यमें लिखते हैं—तथा चाह भगवान् विसष्टः—
यत्र सन्तं न चासन्तं नाश्चुतं न वहुश्चुतस्।
न सुवृत्तं न दुर्वृत्तं वेद किश्चित् स ब्राह्मणः॥
यह भी नहीं कहाजा सकता कि ये प्रन्थ शंकराचार्यकृत नहीं
हैं, क्योंकि 'शकरिदिग्विजयकार' ने भी लिखा है—सनत्सुजातीयमसत्सु दुरं ततो नृसिंहस्य च तापनीयम्।

स्वामी भूमानन्दजीने Influence of the Yogavasistha on Shankaracharya नामकी पुस्तिकामें तुलनात्मक अध्ययनद्वारा यह भी दिखलाया है कि जकराचार्यकी विवेकचूडामणि, सारतत्वोपदेश, लघुवाक्यवृत्ति, प्रवोधानुभूति, प्रवीधसुधाकर आदि वृत्तियोंपर योगवासिष्ठके किन-किन रलोकोंकी छाप या प्रभाव है । उदाहरणार्थ--- 'प्राणस्पन्दिन-रोधात् सत्सङ्गाद् वासनात्यागात् । हरिचरणभक्तियोगान्मनः स्ववेगं जहाति शनै. ॥ इस प्रवोधसुधाकर ( ७७ ) के व्लोक पर 'अध्यात्मविद्याधिगमः साधसंगम एव च । वासना-सम्परित्यागः प्राणस्पन्दनिरोधनम् ॥ एतास्ता युक्तयः प्रष्टाः सन्ति चित्तजये किल ।' योगवासिष्ठ ( ५ । ९२ । ३५ ) इस इलोककी छाप है। इससे सिद्ध है कि योगवासिष्ठ शकराचार्यके समय इस समयसे कहा अधिक निर्भान्त तथा समादरणीय ग्रन्थ था । यह स्मरणाई है कि जकराचार्यका समय आजसे २३ सौ वर्ष पूर्व है । देखिये 'कल्याण' वर्ष ११, अङ्क ८; 'सिद्धान्त' ७ । २७ ।

#### श्रीरामका तिरस्कार नहीं

कुछ वंणावजनोंको यह आपत्ति है कि श्रीरामका इसमें शोकाकुल होना—शोकसेपीला पडना बतलाया गया है, परमात्मा शोकयुक्त या शिष्य नहीं बनता । इसके उत्तरमें नम्र निवेदन है कि श्रीरामका शोक जैसा वाल्मीिक आदि रामायणोंमें सीताहरण या लक्ष्मण्रमूच्छां आदिके वाद है, वैसी तो योगवासिष्ठमें कोई वात भी नहीं है। योगवासिष्ठमं राम ससारते खिल्ल होकर खाना-पीना छोड़ रहे हैं, एकान्तवास करते हैं। यह भोगोंसे वैराग्य उत्तम अधिकारीका लक्षण है। मोजन छोडनेसे उनका पीला हो जाना खाभाविक है। बाल्यावस्थामें विद्याग्रहणार्थ उनके द्वारा भगवान् विरिष्ठका शिष्यत्व स्वीकार करना सभी रामायणोंमें वर्णित है, उसी बाल्यावस्थामें विश्वामित्रके यागसरक्षणके पूर्व ही इनका योगवासिष्ठका ग्रहण, तदुचित अधिकारसम्पादन, सम्पूर्ण विश्वको एकदम चित्रकर देनेपारे प्रश्न-भाषण योगवासिष्ठद्वारा सर्वापेश्चया रामके माहान्म्याधिका के प्रतिपादक तथा साधक ही हैं। बाधक नहीं ।

#### योगवासिष्ठमें श्रीरामका महाविष्णुत्व-निरूपण

योगवासिष्ठमें महर्षि वाल्मीकिने गर-गर श्रीरामने भर् विष्णु वतलाया है। कुछ थोडे प्रयन्न यहाँ उदाहरणन्यस्य उपिश्वत किये जा रहे हैं---

चिदानन्दस्बरूपे हि रामे चैतन्यविग्रहे।

शापच्याजवशाटेव राजवेशधरो हरि । (१।१।५५)

बृन्डया शापितो विष्णुस्तेन मानुपता गत । (१।१।६७।

अहं वेशि महात्मानं रामं राजीवलोचनम्। विसष्टश्च महातेजा ये चान्ये वीर्वद्शिनः॥ (११७१२१)

वालक रामके जानपूर्ण भाषण सुनकर नभी गृनि अनेका-नेक लोकोंसे दौड पडते हैं और आर्क्ष्यचिक्ति है कर क्ले लग जाते हैं—

न रामेण समोऽम्मीह दृष्टो टोकेपु कान। विवेकवानुदारासा न भावी चेति नो मति॥ (योग०१।३३।४५)

अर्थात् तीनो हो होमें आजनक श्रीरामके नमान शनी एव उदार व्यक्ति न तो कोई हुआ और न भविष्यमें होने पत्ना रे ऐसी हमहोगोकी बुडि कहती है— हमारा निश्च र ।

इतना ही नहीं, श्रीरामके अमृतमार प्रवचन ने मुनगर घोडे घास खाना छोड देते हैं। रानिमें नवालने नेपनी हो चित्रिलित-सी खड़ी रह बाती हैं। देरन माना प्रपानी होती रहती है। सभी मन्त्री। समन्तर नारिमा कार्याम एकटक देखते रह बाते हैं। विलोध माने समामान के कि कि सी माने से कि माने से माने से माने से सिंहिंग माने से कार्याम मी कार्या समामान में मुद्दिने देखे पड़ती हैं। सिंहिंगी मी परम्परा समामान में मुद्दिने देखे पड़ती हैं—

सासन्तैः राजपुत्रेश प्राह्मर्ग्यदावितः । तथा मृत्यैरमात्येश्च पञ्चरत्येश्च पक्षितिः ॥ क्रीदामृगैर्गतस्पन्दै स्तुग्दै स्त्यक्त्वर्रणे । कोसल्याप्रमुखैद्वैव न्नितातापनस्पिते ॥ संज्ञान्तभूपणारावैरस्पन्दैर्वनितागणे । 2

सिद्धैर्नभश्ररेश्चैव तथा गन्धर्वकिन्नरेः। रामस्य ता विचित्रार्था महोदारा गिरः श्रुताः॥ (१।३२।७—११)

श्रीरामके शिष्यत्वका भी उत्तर है। योग्य अधिकारी श्रीरामसे दूसरा कौन मिलता ? अतः स्वयं प्रश्न करके विरिष्ठके हृदयमें प्रविष्ठ होकर उन्होंने यह ज्ञान प्रकट किया। देखिये वासिष्ठमहारामायण-तात्पर्यटीकाका उपोद्धातः स्लोक ११—

आविश्यान्तर्वसिष्ठं वहिरिप कलयन् शिष्यभावं वितेने । यः संवादेन शास्त्रामृतजलियममु रामचन्द्रं प्रपद्ये ॥

योगव।सिष्ठके अन्तमें भी 'नारायण' कहकर श्रीरामको नमस्कार किया गया है ।

#### योगवासिष्ठमें भक्ति

योगवासिष्ठमें भक्तिकी वात भी बहुत है । यों तो उपिरिनिर्दिए प्रकरण भी, जिसकी छाया सम्भवतः भागवतकारके वेणुगीतपर पड़ती है और जिसमें कहा गया है कि 'श्रीकृष्णके वेणुगीतको श्रवणकर वछड़े दूघ पीना भूछ जाते हैं, निदयोंका वेग भग्न हो जाता है, गोप कवल नहीं छेती, कम भक्तिरससे ओतप्रोत नहीं है। तथापि इस तरहके अन्य भी कई प्रसङ्घ योगवासिष्ठमें हैं। उपदाम-प्रकरणके ३३वे अध्यायकी प्रह्वादकृत विष्णुस्तुति संस्कृतसाहित्यकी अद्भुत निधि है। वह सब स्तुतियोंको एक वार मात कर देती है। श्रीवसिष्ठकी भगवान् दाकरसे मिलनेके वादकी प्रार्थना भी अत्यद्भुत भक्तिरससे परिपूर्ण है। कई स्थानोंपर भगवत्सरणकी वड़ी महिमा है। ध्यानकी प्रश्वात तो सर्वत्र है ही।

भक्तिशिमणि तुलसीदासजीको भी योगवासिष्ठ मान्य था । उनके उत्तरकाण्डके भुग्रुण्डिचरित्रपर भुग्रुण्डोपाख्यान ( योग-वासिष्ठ-निर्वाणप्रकरण पूर्वार्द्ध १४ से २८ अध्याय ) की छाया है। भुग्रुण्डके दीर्वजीवित्वका क्रम, कारणादि यहाँ वड़े विस्तारसे निरूपित है। विनयपत्रिकाके २०६ वें पदमें वे लिखते हैं—

जो मन भज्यो चहै हरि सुरतह । { सम, संतोत्र, विचार, विमल अति,सतसंगति, ये चारि दृढकरिधह

इसपर योगवासिष्ठके 'शमो विचारः संतोपश्चतुर्थः साधु-संगमः ।' (२। ११।६०) 'तथा संतोपः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ शमस्तथा ।' (२।१६।१८) आदि मुमुक्षु-व्यवहार-प्रकरणके १२ से १६ वें अय्यायतकके उपदेशोका ही प्रभाव है। 'बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं। सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं॥' आदिसे भी इसका समर्थन-सा होता है।

#### योगवासिष्ठ किसकी रचना ?

यो योगवासिष्ठको वाल्मीकिकी रचना वतलाया गया है। कई लोग इसमें 'उवाच' आदि अलंकारोंकी भरमार देखकर अन्यकी कृति समझते हैं। पर जो हो, यह तो उन्हें भी मानना पड़ेगा कि पदमाधुर्य, भावगाम्भीर्य, निरूपणशैली, तत्वप्रदर्शन, सूक्ष्मेक्षिका, प्रखरविचार, सर्वत्र नवीनतातथा अमृतोपम पवित्रतम साधु उपदेशोंकी श्रृद्धला देखते हुए यह वाल्मीकि-रामायण या विश्वके किसी भी ग्रन्थसे निम्नकोटिका नहीं है। अतः इसका रचिता जो भी हो, साक्षात् ईश्वर है या ईश्वरप्राप्त है। ग्रन्थ सर्वथा निदांप है। कई प्रकरण तो वाल्मीकिसे मिलते भी हैं। विश्वामित्र-दश्वरथ-संवादमें प्रायः वाल्मीकिसे मिलते भी हैं। जो अधिक हैं, वे रम्यतर है। 'उवाच अदि लिखना—भिन्न शैली अपनाना भी एक लेखकद्वारा सम्भव है ही। अतः वाल्मीकिरचित मानना श्रक्तिसगत ही है।

#### उपसंहार

ध्यानसे देखा जाय तो भागवत वाल्मीकिरामायण तथा अन्य पुराणोंसे योगवासिष्ठका वर्णन श्रांधक ही मिलता है। वस्तुतः भापाः छन्दरचना तथा विचार-प्रवणताकी दृष्टिसे योग-वासिष्ठ सर्वोत्तम प्रन्थ प्रतीत होता है। इसिलये श्रेष्ठ साधक इसके कालनिर्णयके चक्करमें न पडकर इससे वास्तविक लाभ उठानेके प्रयत्नमें लग जाते है। यही होना भी चाहिये। किंतु साधारण व्यक्ति इससे विच्चित न रह जायँ तथा व्यापक भ्रान्त धारणा शान्त हो जायः इसीलिये यह यत्किंचित् प्रयास किया गया है।

वस्तुतः योगवासिष्ठ भारतीय ज्ञानरिवकी एक अनुपम रिक्स है। इसमें ससार, उसके तरनेके उपाय, दैव, पुरुषार्थ, तस्त्रज्ञान एवं उसके साधनोंके प्रत्येक अङ्गपर इतना क्रम-क्रमसे विचार किया गया है कि देखते हुए आश्चर्यन्विकत रह जाना पड़ता है। कल्याणकामी मनुष्योको इससे अवस्य लाभ उठाना चाहिये यही प्रार्थना है।

## योगवासिष्ठकी आजके आत्म-शान्ति, विश्व-शान्तिके इच्छुक विश्वको चुनोती तथा इस क्षणका ज्ञान-बन्धुत्व एवं ज्ञानामास

( ठेखक-पं० श्रीरामनिवासची शर्मा )

शास्त्र कहते हैं ज्ञानके विना मुक्ति नहीं। अधिनिक विद्वान् भी प्रकारान्तरसे यही कहते हैं---

Knowledge is power.

परंतु ज्ञान और ज्ञान-शक्तिमें अन्तर है। ज्ञानसे शक्ति भीप्राप्त होती है जब कि मनुष्य ज्ञानार्थमें ढक जाता है। क्रिया-हीन ज्ञान तो शक्तिहीन ही होता है। यह भी न भुळाना चाहिये कि ज्ञानसे शक्ति और मुक्ति तभी प्राप्त होती है, जब कि वह अध्यात्म हो। आजका ज्ञान तो—

१-भौतिक है

२-तर्कमात्र है

३-शिल्पवत् है

४-अवास्तविक है

५-केवल प्रवृत्तिप्राण है

६-यश और जीविकाका साधन है

आजका ऐसा सारहीन अनात्म-ज्ञान योगवासिष्ठके मतसे ज्ञानाभास है और ऐसे ज्ञानका घनी व्यक्ति ज्ञानवन्धु है तथा ज्ञानशिस्पी । वह वास्तविक ज्ञानी नहीं, उससे तो अज्ञानी ही अच्छा है—

आत्मज्ञानं विदुर्ज्ञानं ज्ञानान्यन्यानि यानि तु । तानि ज्ञानावभासानि सारस्यानवयोधनात् ॥ (यो० वा० ई । २१ ८७)

भज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्ज्ञानबन्धुताम् ॥ ब्याचप्टे यः पठित च शास्त्रभोगाय शिल्पिवत् ॥ (यो० वा० ई । २१ । १–३)

हम देखते हैं आज भारत भी श्रान-वन्ध्रता और श्राना-भासका शिकार हो रहा है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनोंके ही मतसे यह चरित्रहीन होता जा रहा है। भारतेतर देशोंकी दशा तो इससे भी बुरी है। वे तो इस दिशाके गुरु ही हैं, अतः उनका जीवन एकमात्र प्रवृत्ति-प्रधान है एवं समधिक भोगप्रधान।

योगवासिष्ठकारके मतसे तो ज्ञानी वही है जो जानने योग्य वस्तुको जानकर वासनामुक्त तथा कर्मतत्पर होता है—

ज्ञात्वा सम्यगनुज्ञानं दृश्यते येन कर्मसु । निर्वासनात्मकं ज्ञत्य स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (यो०ना०६।२२।२)

१. ऋते शानात्र मुक्तिः।

योगवासिष्ठकार यह भी कहते हैं कि जिसनी इच्छाएँ नान्त हो गयी हों एवं जिसकी शीतलता कृत्रिम न हो र वान्निक हो तथा जिसका पुनर्जन्मका खटका मिट गया हो, वही जानी है, अन्यथा खाना-पहनना और लेना-देना आदि तो जिल्ली-की जीविकामात्र है—

अन्तःशीतलतेहासु प्राज्ञैर्यस्यावलोक्यते । सकृत्रिमैकशान्तस्य स ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (यो० वा० कृष्ट । २२ । ३)

अपुनर्जन्मने यः स्याद्वोधः स ज्ञानशब्दभाक्। वसनाशनदा शेप व्यवस्था शिटपजीविका॥ (यो० वा० है। २२। ४)

योगवासिष्ठकारका यह भी मत है कि जो मनुष्य नामना तथा संकल्प-विकल्पसे मुक्त होकर शान्तचित्तसे अवसरानुसार कार्य करता है वही पण्डित है—

प्रवाहपतिते ,कार्ये कामसंकल्पनितः । तिष्ठत्याकाशहृद्यो यः स पण्डित उच्यते ॥ (यो० वा० कुँ १२२१५)

योगवािष्ठके मतते सद्या आर्थेपुरुप वही है जो कर्नव्यरा पालन करता है और अकर्तव्यते यचना है एवं प्रहृत आचारिवचारमें संलग्न रहता है—

कर्तव्यमाचरन् काममकर्नव्यमनाचरन्।
तिष्ठति प्राकृताचारो यः स आर्थ इति स्मृत ॥
(यो० वा० ६ । १२६ । ५४)

योगवासिष्ठकारकी आर्यपुरुष्यलक्षण विषयक पर भी समुद्वोपणा है कि को व्यक्ति शास्त्र-सदाचार एव परिरियिन सम्मत तथा मनःपूत व्यवहार करता है वही आर्य है—

यथाचारं यथाशास्त्रं यथाचित्तं यथास्थितन्। ज्यवहारमुपादत्ते य. स आर्य दृति स्मृतः॥ (यो० ना० ६ । १२६ । ४७)

किस विज्ञसे यह बात छिपी हुई है कि आजर मानव आयोंचित योगवासिष्ठ-अभिमन व्यक्तित्वने सर्वया दूर हेता जा रहा है अपित वह मानवोचिन व्यक्तित्वने न पदचना जारर विद्वान् प्रवास्ताः बावृः हाकिमः वकील आदि विराग्णिने पहचाना और पुकारा जाता है। पाक्षात्व देखींमें भी राष्ट्र-बलके इस वाक्यका सम्मान हिंगीचर नहीं होता— Man it does not mean this or that but humanity.

ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे विश्वविद्यालयोंका आमूल-चूल परिवर्तन नहीं हो पाता। सच्ची सुधार-योजनाओंपरभी अमल नहीं किया जाता और न घर और वाहर वालकोंकी जिधा-टीक्षापर ही समुचित ध्यान दिया जाता है। ऐसी दगामें तथाकथित आर्य-व्यक्तित्व वालकोंमें कैसे उत्पन्न हो सकता है १ इसी सत्यपर प्रकारान्तरसे राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसादजीके ये शब्द पूर्णतः चरितार्थ होते हैं—

हम अपने सामने कितने भी महान् व उच्च आदर्गोंको लेकर जिस-किसी तरहकी राज-व्यवस्था क्यों न स्थापित कर कें, हमारी आर्थिक व सामाजिक विचारधारा कितनी भी समान व उदार क्यों न हो, पर जवतक हमारी अगली पीढीका शारीरिक एवं मानसिक सौष्ठव व गठन शिशु-जीवनम ही ठीक न होगा, तवतक देशमें हम सुख व शान्ति स्थापित करनेमें सफल नहीं हो सकते।

यहाँ योगवासिष्ठ-सम्मत यह बात भी विचारणीय है कि ज्ञान-विकास और आत्म-ज्ञानप्राप्ति न केवल शास्त्र और गुरु-वचन-साध्य ही है प्रत्युत स्वानुभवका भी विषय है—

शास्त्रार्थे बुध्यते नातमा गुरुवचनतो न च । बुध्यते स्वयमेवैष स्वयोधवशतस्ततः ॥ (यो० वा०)

इस समय इम देखते हैं हमारे विद्यार्थी आत्मिनर्भर नहीं हो पाते। वे केवल पुस्तक-कीट और परप्रत्ययनेय मित ही बने रहते हैं। वे यह भी नहीं समझते कि पेड़ भीतरसे बढता है, माली और उपकरण तो उसके निमित्तमात्र होते हैं। वे प्रायः इस वैदिक सत्यसे भी अनभिज्ञ-से ही रहते हें— 'आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत् ।'

एतद्विषयक योगवासिष्ठकी तो यह सम्मति है कि आत्म-गान्ति और विश्व-शान्ति आत्म-विकास और आत्म-ज्ञानसे ही प्राप्त होती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं । अतएव सर्वदु:ख-हर्ता आत्मावलोकनमें ही भूति-विभूतिके इच्छुक व्यक्ति लगा रहे—

करोतु भुवने राज्यं विशत्वरभोद्मस्तुवत्। आत्मलाभाइते जन्तुर्विश्रान्तिमधिगच्छति॥ (यो० वा० ५। ५। २४)

आत्मावलोकने यत्नः कर्तब्यो भूतिमिच्छता। सर्वदुःखशिरक्छेद आत्मालोकेन जायते॥ (यो० वा० ५। ७५। ४६)

योगवासिष्ठसम्मत आत्मावलोकनसे न केवल आत्म-गान्ति प्राप्त होती है अपितु योगवासिष्ठके वार-वारके पाठ और अवलोकनसे विश्ववन्धुता—प्राणस्ट्रहणीय नागरिकता भी प्राप्त होती है, जो आजकी अत्यधिक वाञ्छनीय वस्तु है—

एतच्छास्त्रवनाभ्यासात् पौनःपुन्येन वीक्षणात्। परा नागरतोदेति महत्त्वगुणशालिनी॥ (यो० वा ०२ । १८ । ३६, ८)

योगवासिष्ठकारके मतसे योगवासिष्ठ-प्रन्यावलोकनका एकान्त फल यह भी है—

बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः॥ जीवन्मुक्तस्वमस्मिस्तु श्रुतिः समनुभूयते ॥ (यो०वा०३।८।१३।१५)

## भगवान् वसिष्ठकी जय

( लेखक--पं० श्रीसूर्जचंदजी सत्यप्रेमी ( डॉमीजी) )

योगवासिष्ठके प्रवक्ता भगवान् वसिष्ठका परिचय कराना अत्यन्त कठिन है, फिर भी उनके पारमार्थिक स्वरूपका मनन करना हो तो उनका भगवान्के अवतारोंके साथ क्या सम्बन्ध है ? उसे स्मरण किया जाना अनिवार्य आवश्यक है ।

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान् रामके गुरु, भगवान् परशुरामके पिता महर्पि जमदिश और भगवान् दत्तात्रेयके मौसा, परम सिद्ध भगवान् कपिल और परमहंस नवयोगीक्वर तथा जड-भरतके पिता भगवान् ऋषभदेवके दादा राजिष आशीध्रके बहनोई, भगवान् मनुके पुत्र आद्य नरेन्द्र ग्रियव्रतकी बहन

देवी देवहूतिके जामाता भगवान् वसिष्ठकी सदा काल जय हो। विजय हो। जिन्होने संसार-चक्रको छेदन करनेके लिये पुण्य-कर्मका चक्र बताया और पुण्यकर्मके चक्रको भंग करनेके लिये धर्मचक्र चलाया और फिर गुरुचक्रका प्रवर्तन करके सिद्धचक्रमें प्रवेश करा दिया—अजातवादके परम रहस्यमय सिद्धान्तके आध्य प्रणेता भगवान् वसिष्ठ ही हैं।

इस अद्वेत, तुरीय और अज तत्त्वसे भी परे तुरीयातीत, देताद्वेतातीत और अजाव्ययधर्मातीत परमतत्त्वके प्रणेता भगवान् वसिष्ठ सर्वेत्र सर्वथा, सर्वदा सम्पूर्ण आराध्य वर्ने ।

#### योगवासिष्ठका साध्य-साधन

्योगवासिष्ठ महारामायणका प्रारम्भ होता है—देवराव इन्द्रके द्वारा महर्षि वाल्मीकिके पास राजा अरिष्टनेमिके मेजे जानेके प्रसङ्गते । अरिष्टनेमि महर्षि वाल्मीकिसे मोश्रका साधन पूछते हैं । उसके उत्तरमें वाल्मीकिजी महाराज अपने शिष्य भरद्वाजके साथ हुए संवादका वर्णन करते हुए भगवान रामके प्राकट्यकी वात सुनाते हैं । तदनन्तर महर्षि विश्वामित्रके दशरथ-दरवारमें आकर यश्ररक्षार्थ रामको मॉगनेका प्रसङ्ग सुनाकर रामके वैराग्य तथा राम-विसष्ठ-सवादके रूपमें छः प्रकरणोंमें 'योगवासिष्ठ' नामक विशाल ग्रन्थका अवण कराते हैं ।

योगवासिष्ठ अजातवाद या केवल ब्रह्मवादका अन्य है। इसके सिद्धान्तानसार एकमात्र चेतनतत्त्व परब्रह्मके अतिरिक्त कोई अन्य सत्ता ही नहीं है। जैसे समुद्रमें अनन्त तरक्कें उठती-मिटती रहती हैं, वे समुद्रसे भिन्न नहीं हैं, इसी प्रकार नित्य समरूप अनादि अनन्त सिचदानन्दघन परमात्म-चैतन्यरूप समुद्रमें नाना प्रकारके अनन्त ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाशकी लीला-तरक्नें दीखती रहती हैं। चित्त या अहंकार-जो वास्तवमें चेतन-ब्रह्मसे अभिन्न तथा ब्रह्मरूप ही है—इस दृश्य-प्रपञ्चका—सृष्टि स्थिति-विनाशका कारण है। अहंकारका नाश होते ही, जो अहंकारकी सत्ता न माननेसे ही नाश हो जाता है, केवल एक ब्रह्म-चैतन्य ही रह जाता है। इसी एक तत्त्वका विभिन्न आख्यानों, इतिहासों, कथाओं के द्वारा इस विशाल प्रन्यमें प्रतिपादन किया गया है। यह प्रन्थ पुनरुक्तिपूर्ण है । एक ही सत्य तत्त्वको दृढता-पूर्वक हृदयमें जमा देनेके लिये, एक ही सत्य तत्वकी अनुभूति या प्राप्ति करा देनेके लिये बार-बार विभिन्न रूपोंसे एक-सी ही युक्तियों तथा उपमाओंका उल्लेख किया गया है ।

स्<u>ष्</u>ष्टिन क्रमी हुई, न है एकमात्र ब्रह्म ही है । इस प्रकार स्रष्टिका अभाव प्रतिपादन करनेपर भी इस ग्रन्थमें क्हों भी यथेच्छाचार, शास्त्रनिषिद्ध व्यवहार, रागद्देष-कामक्रोधादि-जनित अनाचार, भ्रष्टाचार, दुष्ट-सङ्ग आदिका समर्थन नहीं किया गया है, वरं बड़ी कड़ाईके साथ शास्त्राञ्चापाल्य-रूप सदाचारपरायणता, एवं त्यागमय पुण्यमय जीवनकी आवश्यकता बतायी गयी है । राग, ममता, कामना, तृष्णा, इच्छा और इनके मूळ अहकारके त्यागर्नी मदत्ता स्थान स्थानपर बतळायी गयी है । इन्द्रियभोगोंमें दॅने हुए मनुष्योंकी घोर दुर्दशाका वर्णन करते हुए वैराग्यनी अत्यन्त प्रयोजनीयताका प्रतिपादन किया गया है । साधक पुरुपते अहमावनारूप प्रन्थिका यथार्थ ब्रह्मजानके द्वारा भेदन नरके सचा ज्ञानी बननेका उपदेश दिया गया है, केवल जानता कथनमात्र करनेवाले 'जानवन्धु' (नकली ज्ञानी) यननेका नहीं । महर्षि विसिष्ठने यहाँतक कहा है कि 'चे शानवन्धु (नकली ज्ञानी) से तो अज्ञानीको अच्छा समझते हैं (क्योंकि वह बेचारे अपनेको तथा दूसरोंको घोराा तो नहीं देते ।) महर्षि कहते हैं—

ज्ञानिनैव सदा भाव्यं राम न ज्ञानयन्युना। अज्ञातारं वरं मन्ये न पुनर्ज्ञानयन्थुताम्॥ (निर्वाण-प्रवृत्ता ट० २१ । १)

फिर भगवान् श्रीरामके पूछनेपर नकली जानी ( ज्ञान-बन्धु ) के स्क्षण बतलाते हैं ।

क्याचप्टे यः पठित च शास्त्रं भोगाय शिल्पिवत् । यतते न स्वनुष्टाने ज्ञानयन्षुः स उच्यते ॥ कर्मस्पन्देषु नो बोधः फलितो यस्य दश्यते । बोधशिल्पोपजीवित्वाच्ज्ञानयन्षुः स उच्यते ॥ वसनाशनमात्रेण तुष्टाः शास्त्रफलानि ये । जानन्ति ज्ञानवन्धूंसान्विष्याच्छासार्थशिल्पनः ॥

( निर्वाग-प्रकरम ७० २१ । ३-५ )

क्ते शिल्पी जीविकाके लिये ही शिल्पन्या मीणता है।
वैसे ही जो मनुष्य केवल भोगमाप्तिने लिये ही शामनी
पढ़ता और उसकी व्याख्या करता है। स्वयं शामके अनुगर
आचरणके लिये प्रयत्न नहीं करता। वह मानवन्यु यर्गना
है । शास्त्राध्ययनसे जिल्मो शाब्दिक वेध हो गता है
परंतु उस वोधका फल, जो विनाशशील भेगों—व्यवहारों वैराग्य होना चाहिये, तो नहीं हुआ तो उनका वह शामका
शिल्पामात्र है—तत्वज्ञानकी वार्ते बनाकर दूनरों हो रामने हिये चातुर्यपूर्ण कलामात्र है । उस कन्यसे केवल सीदिना
चलनेवाला होनेके करण वह मनुष्य मानवन्यु बहलता है।
जो केवल मोदनवस्त्रमें ही चंतुष्ट रहकर भोजनादिकी मानिकी
ही शास्त्राध्ययनका फल समसते हैं। वे शास्त्रों स्वरंगे एक

शिल्पकला ही मानते हैं । ऐसे लोगोंको ज्ञानवन्धु जानना चाहिये। १ फिर कहते हैं—

अपुनर्जन्मने यः स्याद् बोधः स ज्ञानशब्दभाक्। वसनाशनदा शेषा व्यवस्था शिल्पजीविका॥ (निर्वाण-प्रकरण ७० २२ । ४)

'जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है, पुनर्जन्मकी नहीं, उसीका नाम ज्ञान है । उसके अतिरिक्त दूसरा जो शब्दज,नका चातुर्य है, वह तो रोटी-कपड़ा प्राप्त करनेकी कलामात्र है । उसे केवल भोजन-वस्त्र जुटानेवाली व्यवस्था समझना चाहिये।'

इस परम ज्ञानकी प्राप्तिके लिये ज्ञाम (मनकी खनशता)।

दम (इन्द्रियनिग्रह)। ज्ञास्त्रीय सदाचारका सेवन, दैवी सम्पत्तिके गुणोंका अर्जन तथा भोग-वैराग्यपूर्वक ज्ञान-प्राप्तिकी
इच्छासे सद्गुक्के शरणमें जाना आवश्यक है। सद्गुक्त वही है।
जो शिष्यके अज्ञानान्धकारको अपने निर्मल स्वप्नकाश ज्ञानकी
विमल ज्योतिसे हर ले और शिष्य वही है। जो विनय तथा
सेवापरायण होकर ज्ञानी गुक्से प्रक्त करे और उनके आज्ञानुसार अपना जीवन निर्माण करे। महर्षि वसिष्ठ कहते हैं—

अतस्वज्ञमनादेयवचनं वाग्विदांवर । यः पुच्छति नरं तसाक्षास्ति मृदतरोऽपरः ॥ प्रामाणिकस्य तज्ज्ञस्य वक्तः पृष्टस्य यत्नतः । नानुतिष्ठति यो वाक्यं नान्यस्तसाक्षराधमः ॥ (मुसुश्च-प्रकरण ११ । ४५-४६)

"वाग्वेत्ताओं में श्रेष्ठ राम ! जो तत्त्वका ज्ञान नहीं रखता, उसके वचन मानने योग्य नहीं हैं । ऐसे तत्त्वज्ञानहीन मनुष्यसे जो तत्त्वविषयक प्रश्न करता है, उससे बढ़कर दूसरा कोई 'मूर्ख' नहीं है ।" (साथ ही, जो मनुष्य किसी सच्चे ज्ञानी महात्मासे ) "पूछकर भी उस प्रमाणकुशल तथा तत्त्वज्ञानी वक्ताके उपदेशके अनुसार यत्नपूर्वक आचरण नहीं करता, उससे बढ़कर 'नराधम' भी दूसरा कोई नहीं है ।"

अतएव न तो विना जाने-समझे किसीसे पूछना चाहिये तथा न तत्त्वज्ञ महात्माका उपदेश प्राप्त करके उसकी अवहेळना ही करनी चाहिये। साथ ही तत्त्वज्ञ पुरुषको भी चाहिये कि वे यथार्थ अधिकारीको ही तत्त्वका उपदेश दें। महर्षि कहते हैं— पूर्वापरसमाधानक्षमबुद्धावनिन्दिते ।
पृष्टं प्राञ्चेन वक्तव्यं नाधमे पशुधर्मिणि ॥
प्रामाणिकार्थयोग्यत्वं पृच्छकस्याविचार्यं च ।
यो वक्ति तमिह प्राज्ञाः प्राहुर्मूंदत्तरं नरम् ॥
( ग्रुमुधु-प्रकरण ११ । ४९-५० )

'शानी महात्माको चाहिये कि पूर्वापरका विचार करके यथार्थ निश्चय करनेमें जिसकी बुद्धि समर्थ हो, जिसके आचरण निन्दनीय न हों, ऐसे ही पुरुषको उसके पूछे हुए तत्कका उपदेश दे । जो आहार-निद्रा, भय-मैथुन आदि पशुधर्मसे सयुक्त है, ऐसे अधमको उपदेश न दे । प्रश्नकर्तामें श्रुति आदि प्रमाणोंके द्वारा निर्णय किये हुए तत्त्य-पदार्थको ग्रहण करनेकी योग्यता है या नहीं, इसका विचार किये विना ही जो वक्ता उसे उपदेश देता है, उसको शानीजन इस लोकमें महान मृढ बतलाते हैं।'

इसीलिये महर्षि वसिष्ठ आदर्श गुरु हैं तथा भगवान् रामचन्द्र आदर्श शिष्य हैं । गुरु-शिष्यको इन्हींका अनुसरण करनेवाले होना चाहिये।

मुमुक्षुके जीवनमें सहज ही शास्त्रानुकूल आचरण, संयम, सत्य, शम, दम, विषय-वैराग्य और मोक्षकी तीत्र इच्छा होनी ही चाहिये। महर्षि वसिष्ठ तो शम, दम सत्यादि गुणोंसे रहित मनुष्यको मनुष्य ही नहीं मानते। वे कहते हैं—

येषां गुणेष्वसंतोषो रागो येषां श्रुतं प्रति । सत्यव्यसनिनो ये च ते नराः पञ्चवोऽपरे ॥ (स्थिति-प्रकरण १२ । ४२ )

'जिनका ( इन शम-दमादि ) गुणोंके विषयमें संतोष नहीं है ( इनको जो वढाना ही चाहते हैं ), जिनका शास्त्रके प्रति अनुराग है तथा जिनको सत्यके आचरणका ही व्यसन है, वे ही वास्तवमें मनुष्य हैं, दूसरे तो पशु ही हैं।'

अतएव सच्चे कल्याणकामी पुरुषोंको इन शास्त्रानु-मोदित गुणोंसे सम्पन्न होकर परमात्माके यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति-के लिये पूर्णरूपसे साधनाम्यास करना चाहिये। इसके लिये सच्चे महात्मा पुरुषोंका सङ्ग तथा सेवन ( उनके कथनानुसार जीवन-निर्माण) आवश्यक है। इसके बिना कोरे तपः तीर्थ या शास्त्राध्ययनसे सफलता नहीं मिलती। पर महात्मा सच्चे होने चाहिये। और कुछ न हो तो इतना अवश्य देख हो कि हम जिनका सङ्ग करते हैं, उनकी संगतिसे दुर्गुणों-दुराचारोंका नाश्च होता हैं या नहीं। उनके जीवनगत सहज गास्त्रप्रतिपादित आचरणोंसे हमें दुराचार-दुर्गुणोंके त्याग और सदाचार-सदुणों-के प्रहणके लिये प्रेरणा मिलती है या नहीं। महर्षि वसिष्ठ कहते हैं—

लोममोहरुषां यस्य तनुतानुदिनं भवेत्। यथाशास्त्रं विहरति स्वकर्मसु स सज्जनः॥ (स्यिति-प्रकरण ३३ । १५)

'जिसके सङ्गसे लोभ, मोह और क्रोध प्रतिदिन क्षीण होते हों और जो शास्त्रके अनुसार अपने कर्मोका आचरण करनेमें लगा रहता हो, वह सत् पुरुष है।'

्मोक्षके द्वारपर निवास करनेवाले ये चार द्वारपाल वतलाये - गये हैं — दामः विचारः सतोष और साधुसङ्ग । इन चारोंकी मलीमॉति सेवा की जाती है तो ये मोक्षरूपी राज-प्रासादका द्वार खोल देते हैं ।

ऐसे सैकड़ों, हजारों वचन इस महान् ग्रन्थमें हैं, जिनमें शास्त्रोक्त आचरण, संयम, नियम आदि साधनोंकी उपादेयता और नितान्त प्रयोजनीयताका उपदेश भरा है।

योगवासिष्ठमें दैवकी बड़ी निन्दा तथा पौरुषकी प्रशसा की गयी है। एवं निष्कामभावसे सावधानीके साथ शास्त्रानुकूल सत्कर्म करनेपर बहुत जोर दिया गया है। महर्षि वसिष्ठ कहते हैं—

यस्त्दारचमत्कारः सदाचारविहारवान् । स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पञ्जरादिव ॥ ( मुमुष्ठ-प्रकरण ६ । २८ )

ब्यवहारसहस्राणि यान्युपायान्ति यान्ति च । यथाशास्त्रं विहर्तंब्यं तेषु त्यक्ता सुखासुखे ॥ यथाशास्त्रमनुन्छिन्तं मर्यादां स्वामनुज्झतः । उपतिष्ठन्ति सर्वाणि रत्नान्यम्ब्रनिधाविव ॥ स्वार्थप्रापककार्येकप्रयत्नपरता बुधैः । प्रोक्ता पौरुषशब्देन सा सिद्वयै शास्त्रयन्त्रिता ॥ ( सुमुक्ष-प्रकरण ६ । ३०—३२ )

''जो पुरुष उदार-स्वभाव तथा सत्कर्मके सम्पादनमें कुशल है, सदाचार ही जिसका विहार है, वह जगत्के मोह-पाशसे वैसे ही निकल जाता है, जैसे पिंजरेने सिंह । मनारमें आने जानेवाले सहस्रों व्यवहार हैं । उनमें मुख और दु.ख-बुद्धिम त्याग करके शास्त्रानुकूल आचरण करना चाहिये । मान्तके अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होनेवाली अपनी मर्यादाम जो त्याग नहीं करता, उस पुरुपको समस्त अभीष्ट वस्तुएँ विभे ही प्राप्त हो जाती हैं, जैसे सागरमें गोता लगानेवाले रो रलांग समूह । जिसमें अपना मानव-जीवनका प्रधान कार्य—म्बार्य सघता हो, उस खार्यकी प्राप्ति करानेवाले साधनोंमें ही तत्यर हो रहनेको विद्वान्लोग 'पौरुप' कहते हैंग'।

ये समुद्योगमुत्सुज्य स्थिता देवपरायणाः।
ते धर्ममर्थे कामं च नाशयन्त्यारमविद्विपः॥
( सुमुक्ष-प्रकरण ७ । १ )

'जो लोग उद्योगका त्याग करके फेवल देवके भरोने बंटे रहते हैं, वे अपने घर्म, अर्थ, काम और मोध—नारों पुरुषार्थोंका नाश कर डालते हैं। वे आलसी मनुष्य आप दी अपने शत्रु हैं।'

अञ्चभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्। प्रयत्नाचित्तमित्येप सर्वशास्त्रार्थमंप्रह्॥ यच्छ्रेयो यदतुच्छं च यदपायविवार्जितम्। तत्तदाचर यत्नेन पुत्रेति गुरवः स्विताः॥ (मुमुधु-प्रतरण ७। १०-११)

'अञ्चभ कर्मोंमें लगे हुए मनको वहाँने ह्याकर प्रयन्नपूर्वक शुभ कर्मोंमें लगाना चाहिये । यह सब झाफ़ोंने सारण समर है । जो वस्तु कल्याणकारी है वह तुच्छ नहीं है ( दर्श सबसे श्रेष्ठ है ) । तथा जिसका कभी नाम नहीं है ता। उन्हें र यल्पपूर्वक आचरण करना चाहिये—गुक्तन परी उन्हें न देते हैं।'

जीवन्युक्तके लक्षण दतलते हुए महिषं विलय बहने हैं—
यथास्त्रितमिनं यस्य व्यवहारवतोऽपि च ।
सस्तं गतं स्तितं व्योम जीवन्युक्तः म रच्यते ॥
बोधैकनिष्ठतां यातो जाग्रन्येय सुपुप्तवत् ।
य आस्ते व्यवहतेंव जीवन्युक्तः म रच्यते ॥
नोदेति नाल्यमायाति सुले हु से मुनग्रमा ।
यथाप्राप्तस्थितेर्यस लीवन्युकः म रच्यते ॥

यो जागर्ति सुषुप्तस्थो यत्य जाप्रत्र विद्यते । यस्य निर्वासनो वोधो जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ यस्य नाहंकृतो भावो यस्य बुद्धिर्न लिप्यते। कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ प्रलयसम्भवौ । यस्योन्मेषनिमेषाद्धीद्विदः पश्येत् त्रिलोक्याः स्वसमः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ यसालोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। उच्यते ॥ हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक निष्कलः । कलावानिप **शान्तसंसारक**लनः यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्सुक्त उच्यते॥

( उत्पत्ति-प्रकरण ९ । ४--७, ९--१२ )

'यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुषकी दृष्टिमें यह जगत् ज्यों-का-त्यों वना हुआ ही विलीन हो जाता है और आकागके समान भून्य प्रतीत होने लगता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो व्यवहारमें लगा हुआ ही एकमात्र वोघनिष्ठा-को प्राप्त होकर जाप्रत्-अवस्थामें भी सुषुप्त पुरुषकी मॉित राग-द्वेष तथा हर्ष-शोकादिसे रहित हो जाता है, उसे जीवन्मुक्त कहते हैं। जिसके मुखकी कान्ति मुखमें उदित नहीं होती— जगमगाती नहीं और दुःखमें अस्त-फीकी नहीं हो जाती और जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोषपूर्वक जो जीवन-निर्वाह करता है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जो निर्विकार आत्मामें सुषुप्तिकी तरह स्थित रहता हुआ भी अविद्यारूप निद्राका निवारण हो जानेसे सदा जागता रहता है, पर जो जाग्रत् भी नहीं है, भोग-जगत्में सदा सोया हुआ है अर्थात् भोगबुद्धिसे जो किसी भी पदार्थका उपभोग नहीं करता और जिसका ज्ञान वासनारहित है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जिसमें अहड्कारका भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि कर्म करते समय कर्तृत्वके और कर्म न करते समय अकर्तृत्वके अभिमानसे लिप्त नहीं होती, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। जो ज्ञानखरूप परमात्माके किञ्चित् उन्मेप तथा निमेषमें ही तीनों लोकोंकी प्रलय तथा उत्पत्ति देखता है और जिसका सवके प्रति समान आत्मभाव है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है। न तो जिससे छोगोंको उद्देग होता है और न छोगोंसे जिसको उद्देग होता है तथा जो हर्ष, अमर्ष और भयसे रहित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है। जिसकी ससारके प्रति सत्यता-बुद्धि नहीं रही है, जो अवयवयुक्त दीखनेपर भी वस्तुतः अवयव-

रहित है। जो चित्तयुक्त होकर भी वास्तवमें चित्तसे रहित है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है ।' जीवन्मुक्तकी इस खरूप-व्याख्यासे पता लगता है कि यथार्थ ज्ञान ही जीवन्मुक्तका स्वरूप होता है । केवल मौखिक ज्ञान तो प्रदर्शनमात्र तथा धोखेकी चीज है।

योगवासिष्ठमें योगके साधन तथा योगसिद्धियोंका एवं योगभूमिकाओंका भी महत्त्वपूर्ण प्रतिपादन है। उनका मर्भ विना अनुमनी योगसिद्ध गुरुके समझमें आना वहुत कठिन है। योगवासिष्ठमें दर्शन तथा योगसम्बन्धी ऐसे-ऐसे गब्द आये हैं, जिनका अर्थ समझना केवल भाषाज्ञानसाध्य नहीं, परंतु साधन-साध्य है।

योगवासिष्ठमें कर्म और भक्तिका कहीं निषेध नहीं है। कर्मकी तो परमावश्यकता ही वतलायी है। पौरप कर्ममय ही होता है। अवश्य ही वह कर्म होना चाहिये कामना, आसिक त्था अहकारसे रहित । यद्यपि भक्तिका वैष्णवशास्त्रों-जैसा वर्णन नहीं है, तथापि सदाचार-सत्सङ्गमूलक उपासनाका जगह-जगह प्रतिपादन है । प्रह्लादके प्रसङ्गसे भक्तिकी भी बहुत बातें आयी हैं । भगवान् श्रीरामचन्द्रको पूर्णब्रह्म वतलाकर स्वयं वसिष्ठने नमस्कार किया है । महर्षि भरद्वाजने अपने तथा भगवान् श्रीरामचन्द्रजीमें भेद बतलाते हुए महर्षि वाल्मीकिजीसे कहा है-

श्रीरामचन्द्रजी तो परम योगी, समस्त विश्वके वन्दनीय, देवताओंके ईश्वर, अजन्मा, अविनाशी, विशुद्ध ज्ञान-स्वभाव, समस्त गुणोंके निधान, सम्पूर्ण ऐश्वयोंके आधार एव तीनों लोकोंके उत्पादन, संरक्षण और अनुग्रह करनेवाले हैं—

> ्स खलु परमयोगी विश्ववन्द्यः सुरेशो शुद्धबोधस्वभावः। जननमरणहीनः सकलगुणनिधानं सन्निधानं रमाया-स्त्रिजगदुद्यरक्षानुग्रहाणामधीराः (नि० प्र० पूर्वोर्ध० १२७। २)

महर्षि विश्वामित्रने भगवान् श्रीरामचन्द्रकी बहुत बड़ी महिमाका गान किया है और वसिष्ठादि सभी उसे सुनकर अत्यन्त आह्वादित हुए हैं।

रही श्रीरामचन्द्रजीका अज्ञानी बनकर ज्ञान प्राप्त करनेकी

वात, सो लीलामय भगवान्के लिये इसमें कौन-सी दोपकी वात है। जो भगवान् श्रीरामचन्द्र विद्यार्थी वनकर गुरु विस्थिप्ठसे विद्याध्ययन करते हैं, विश्वामित्रसे अस्त्र-जिक्षा ग्रहण करते हैं, सच्चे पितके रूपमें सीताके दुःखसे महान् दुखी होते हैं, स्त्रेण तथा अज्ञकी भॉति सीताके लिये वन-वन रोते फिरते और जिस-किसीसे सीताका पता पूछते हैं, लक्ष्मणके लिये विलाप-प्रलाप करते हैं, वे भगवान् यदि लोक-सग्रहके लिये अज्ञानी, वैराग्यवान् तथा मुमुक्षु सज्ज्ञर आदर्श शिष्य-लीलामें प्रवृत्त होकर महर्षि विसप्ठको ज्ञानशास्त्रके प्रतिपादनमें प्रवृत्त करते हैं और उसे मुनकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं तो इससे उनकी परात्यरता, परब्रह्मरूपता, विद्युद्धज्ञानस्वरूपता, ईश्वरता आदिमें कहीं कुछ कमी आ जाती हो, यह तो मानना ही मूल है।

कुछ सज्जनोंका कथन है कि योगवासिष्ठमें बहुत अनुचित-रूपसेनारी-निन्दा की गयी है, पर वस्तुतः ऐसी भी बात नहीं है। खों.तो. भोगदृष्टिमें जो कुछ भी आनक्ति-रामना पर नेरानी चीजें हैं, परमार्थ क्षेत्रमें वे सभी निस्त्रनीय तथा लाउन हैं—
नारी, धन, राज्य, इन्द्रियों के प्रत्येक वित्रत । पर योगतान्त्रिमें 'नारी-गौरव' की प्रतिष्ठा है । जिलिक्यज-जैने राटान्यकी अरण्यवासी तपोमृतिं पुरुपको चूडाला नारी ही विगृद्ध मनता उपदेश करके उन्हें परमाद प्राप्त करवाती है तथा अरजारगृत्य होकर राजकर्मके प्रतिपालनमे प्रशृत्त कराती है । चूडाल, बंदी योगसिद्धा, जान-विजानसम्पन्ना, ब्रह्मेक्टिन्द्र-ब्रह्मवन्यानारीका जिस प्रन्थमें विज्ञद वर्णन हो और नारी इतनी उच्च नरतक पहुँच सकती है, इसका जिसमें प्रतिपादन हो, उन प्रन्थमें नारी-निन्दक मानना कभी युक्तिसगत नहीं है ।

योगवासिष्ठमें सुन्दर-सुन्दर आख्यानां, इतिहानां के द्वारा यड़ी ही सुन्दर रीतिसे ब्रह्मेन्द्रतस्यका प्रतिपादन हुआ है, जो एक महान् कार्य है। इसमें दोग्रदृष्टि न करके नभीको अपनी रुचि तथा भावके अनुसार यथानाध्य लाभ उठाना चाहिये।

## योगवासिष्ठका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये

( लेखक—भक्त श्रीरामगरणदासजी )

'कत्याण'का विशेषाद्ध योगवासिष्ठाद्ध निकल रहा है, यह वहे ही आनन्दकी यान है। यह यहा ही उपादेय सर्वश्रेष्ठ ज्ञानप्रतिपादक महान् प्रत्य है। इसमें आत्मा-परमातमा, जीव-जगत्, वन्धन-मान्न आदि हुक्ह विपयोका वहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है। अनन्तकोठि प्रह्माण्डनायक स्थयं परमाना भगवान् श्रीराधवेन्द्र और परम पूज्य ज्ञानखरूप महार्षे विसिष्ठके संवादस्पम यह निस्संवेह अन्युन्छर रचना है। इसलिये इसका प्रकाशन वहुत ही आदरणीय है। परंतु वहे खेदके साथ निवेदन करने हुए में यह नम्रताके साथ चेतावनी देता हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। मेने देखा है कि टोनी कोन मंतों-का वेष वनाकर 'योगवासिष्ठ' और 'विचारसागर' लिये गाँव गाँव घूमते हैं, चेला-चेली वनाने हैं। जानीय वर्णाश्रमधर्म, सदाचार, शम, दम, ईश्वरक्षकि, भगवत्युजन, नामजप कीर्तन- संघा-अर्चना ध्राजनगंप आदिका घोर विरोध करके लोगोंको उच्छुहुल बनाते हैं। उनको मनमाना आचरण करने के लिये प्रेरणा देने हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिये जगत्को तथा जागतिक व्यवहारोको मिध्या बनाकर 'धर्म प्रहानि' की रद लगाकर 'एक ब्रह्म' वने हुए ये अनधिकारी कलियुगी पाखण्डीलोन खुले-आम जाग्वाचारक न्यांच विचद आलस्य, प्रमाद- अकर्मण्यता, विलास, व्यभिचार- अभस्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जननारो विचद आलस्य, प्रमाद- अकर्मण्यता, विलास, व्यभिचार- अभस्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जननारो विचद आलस्य, प्रमाद- अकर्मण्यता, विलास, व्यभिचार- अभस्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जननारो विचद आलस्य, प्रमाद- अकर्मण्यता, विलास, व्यभिचार- अभस्य-भक्षणका प्रचार करते हैं और जननारो विचद विवदन है।

## श्रीगुरुवर-वसिष्ठ-स्तवन

( रचियता-पं० श्रीरामनारायणजी त्रिपाठी 'मित्र' शास्त्री )

तप-तेज-पुंज जगदाभिराम ।
गुरवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥
चारों वेदोंका रस वरिष्ट ।
वेदान्त विषय जो था गरिष्ट ॥
कर सरल कथाओंमें प्रविष्ट ।
कर दिया उसे लघुतम सुमिष्ट ॥

यह देख तुम्हारा कलित काम। गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम॥

यह युक्ति दिखाकर तुम न्यारी । बन गये विश्वके हितकारी ॥ अतप्य ज्ञानके अधिकारी । हैं सभी तुम्हारे आभारी ॥

> गा रहे तुम्हारे गुणग्राम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

जिस समय सूर्यवंशी नरेश । संचालित करते थे खदेश ॥ उस समय उन्हें दे सदुपदेश । हरते थे तुम मानसिक क्लेश ॥

> पाते थे वे जगसे विराम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

श्रीरामचन्द्रको पात्र जान । जो दिया उन्हें था महाज्ञान ॥ मुनि वाल्मीकिने अमृत मान । वह भरा सुछन्दोंमें निदान ॥

> रच प्रन्थ योगवासिष्ठ नाम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

यह ग्रन्थ मिटा विप-विषय चाव । अध्यातम ओर करता झुकाव ॥ हर जीव ग्रह्मका भेदभाव । वन रहा भवाम्बुधि हेतु नाव ॥

यह श्रेय तुम्हींको है ललाम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

हैं इसमें वर्णित वे सुयोग । हरते हैं जो भवजनित रोग ॥ जिनका समयोचित कर प्रयोग । पाते हैं शुभगति साधु छोग ॥

> खण्डित कर माया मोह दाम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

उपदेश तुम्हारा है विचित्र । जो करता है हियको पवित्र ॥ जिससे जन बनकर सच्चरित्र । हो जाते हैं ब्रह्मक् 'मित्र' ॥

> मिलता है उनको परम धाम । गुरुवर वसिष्ठ ! तुमको प्रणाम ॥

कल्याण



द्शरथकी सभामें दिव्य महर्पियोंका अवतरण ( वैराग्य-प्रकरण सर्ग ३३ )

## संक्षिप्त योगवासिष्ठ

### वैराग्य-प्रकरण

सुतीक्ष्ण और अगस्ति, कारुण्य और अग्निवेश्य, सुरुचि तथा देवदूत और अरिष्टनेमि एवं वाल्मीकिके संवादका उल्लेख करते हुए भगवान्के श्रीरामावतारमें ऋषियोंके शापको कारण वताना

यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च। यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः॥

सृष्टिके आरम्भमें सम्पूर्ण भूत जिनसे प्रकट होकर प्रतीतिके विषय होते हैं, स्थितिकालमें जिनमें ही स्थित होते हैं और प्रलयकाल आनेपर जिनमें ही लीन हो जाते है, उन सत्यखरूप प्रमात्माको नमस्कार है।

श्राता शानं तथा श्रेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभूः। कर्ता हेतुः क्रिया यसात् तस्मै इप्त्यात्मने नमः॥

ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय; द्रष्टा, दर्शन और दृश्य तथा कर्ता, कारण और क्रिया—इन सबका जिनसे ही आविर्माव होता है, उन ज्ञानखरूप परमात्माको नमस्कार है।

स्फुरित्त सीकरा यसादानन्दस्याम्वरेऽवनौ । सर्वेपां जीवनं तस्मै व्रह्मानन्दात्मने नमः॥

जिनसे खर्ग और भूतल आदि सभी लोकोमें आनन्द-रूपी जलके कण स्कृरित होते हैं——प्राणियोके अनुभवमे आते हैं तथा जो समस्त जीवोके जीवनाधार हैं, उन पूर्ण चिन्मय आनन्दके महासागररूप परब्रह्म परमात्माको नमस्कार है।

पूर्वकालमें सुतीक्ण नामसे प्रसिद्ध कोई ब्राह्मण थे, जिनके मनमें संशय छा गया था; अतः उन्होने महार्षे अंगस्तिके आश्रममें जाकर उन महामुनिसे आदरपूर्वक पूछा—'भगवन् ! आप धर्मके तत्त्वको जानते हैं। आपको सम्पूर्ण शातोके सिद्धान्तका सुनिश्चित ज्ञान है। मेरे

हृदयमें एक महान् संवेह है, आप कृपापूर्वक इसका समायान कीजिये। मोक्षका साधन कर्म है या ज्ञान है अथवा दोनो ही हैं ? इन तीनो पश्लोमेंसे किसी एकका निश्चय करके जो वास्तवमें मोक्षका कारण हो, उसका प्रतिपादन कीजिये।



अनितने कहा—जुन् ! वैसे डोनो ट्री एट्रेंडे पश्चियोका आकाशमें उड़ना सम्भन्न होता है, उनी प्रकार ज्ञान और निष्काम कर्म डोनोने ही परमञ्जी प्रमि होती है। इस वित्रयमें एक प्राचीन इतिहास है, जिसक

१. अगित और अगस्य एक ही महर्षिके नाम हैं।

मै तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ । पहलेकी वात है, कारुण्य नामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे, जो अग्निवेश्यके पुत्र थे । उन्होंने सम्पूर्ण वेदोका अध्ययन किया था तथा वे वेद-वेदाङ्गोके पारंगत विद्वान् थे । गुरुके यहाँसे विद्या पढ़कर अपने घर लौटनेके वाद वे संध्या-वन्दन आदि कोई भी कर्म न करते हुए चुपचाप बैठे रहने लगे । उनके मनमें संशय भरा हुआ था । पिता अग्निवेश्यने देखा कि मेरा पुत्र शास्त्रोक्त कर्मोका परित्याग करके निन्दनीय हो गया है, तव वे उसके हितके लिये इस प्रकार बोले ।

अभिवेश्यने कहा—वेटा ! यह क्या वात है ? तुम अपने कर्तव्य-कर्मोंका पालन क्यों नहीं करते ? बताओं तो सही । यदि सत्कर्मोंके अनुप्रानमें नहीं लगोगे तो तुम्हे परम सिद्धि कैसे प्राप्त होगी ? तुम जो इस कर्त-य-कर्मसे निवृत्त हो रहे हो, इसमें क्या कारण है ? यह मुझसे कहो ।



कारुण्य वोले--पिताजी ! आजीवन अफ़िहोत्र और

प्रतिदिन संध्योपासना करे—इस प्रवृत्तिरूप धर्मका श्रुति और स्पृतिने विद्यान अथवा प्रतिपादन किया है। साथ ही एक दूसरी श्रुंति भी है, जिसके अनुसार न धनसे, न कर्मसे और न संतानके उत्पादनसे ही मोक्ष प्राप्त होता है। मुख्य-मुख्य यतियोने एकमात्र त्यागसे ही अमृतस्वरूप मोक्ष-मुखका अनुभव किया है। पूज्य पिताजी! इन दो प्रकारकी श्रुतियोमेंसे मुझे किसके आदेशका णलन करना चाहिये? इस संशयमें पड़कर मै कर्मकी ओरसे उदासीन हो गया हूँ।

अगस्ति कहते हैं—तात सुतीरण ! पितासे ये कहकर वे ब्राह्मण कारुण्य चुप हो गये। पुत्रको इस प्रकार कर्मसे उटासीन हुआ देख पिताने पुन उससे कहा।

अग्निवेश्य चोले—वेडा ! मै तुमसे एक कथा कहता हूँ, उसे छुनो और उसके सम्पूर्ण तात्पर्यका अपने हृदयमें निश्चय कर लेनेके पश्चात् तुम्हारी जैसी इच्छा हो, वैसा करो ।

सुरुचि नामसे प्रसिद्ध कोई देवलोककी स्त्री थी, जे अप्तराओमें श्रेष्ठ समझी जाती थी। एक दिन वह मयूरोवे झुंडसे घिरे हुए हिमालयके एक शिखरपर वैठी थी उसी समय उसने अन्तरिक्षमें इन्द्रके एक दूतको कहीं जाते देखा। उसे देखकर अप्तराओमें श्रेष्ठ महाभाग सुरुचिने इस प्रकार पूछा—'महाभाग देग्दूत! आक्रांसे आ रहे है और इस समय कहों जायँगे? यह सब कृपा करके मुझे बताइये।'

देवदूतने कहा—-भद्रे ! सुनो; जो वृत्तान्त जैसे घटित हुआ है, वह सब मैं तुम्हे विस्तारसे बता रहा हूँ । सुन्दर भौंहोबाली सुन्दरी ! धर्मात्मा राजा अरिष्टनेमि अपने पुत्रको राज्य देकर खय बीतराग हो तपस्याके लिये बनमें चले गये और अब गन्धमादन पर्वतपर वे तपस्या

१. न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानग्रः। (कैवल्य० २ तथा महानारायणोपनिषद् १०।५)

कर रहे हैं । वहाँ वनमें ज्यो ही उन्होने दुस्तर तपस्या आरम्भ की, त्यो ही देवराज इन्द्रने मुझे आदेश दिया— 'दूत । तुम यह विमान छेकर शीघ्र वहाँ जाओ । इस विमानमें अभ्सराओंके समुदायको भी साथ छे छो । नाना प्रकारके वाद्य इसकी शोभा वढाते रहें । गन्धर्च, सिद्ध, यक्ष और किंतर आदिसे भी यह सुशोभित होना चाहिये । इसमें ताल, वेणु और मृदङ्ग आदि भी रख छो । इस प्रकार भॉति-मॉतिके वृक्षोसे भरे हुए सुन्दर गन्धमादन पर्वतपर पहुँचकर तुम राजा अरिष्टनेमिको इस विमानपर चढा छो और उन्हें स्वर्गका सुख भोगनेके छिये अमरावती नगरीमें छे जाओ ।'

देवराज इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर मै सामिप्रयोसे संयुक्त विमान ले उस पर्वतपर गया। वहाँ पहुँचकर राजा अरिष्टनेमिके आश्रमपर गया; फिर मैने देवराज इन्द्रकी सारी आज्ञा राजासे कह सुनायी। गुमे! वे मेरी वात सुनकर संदेहमें पड गये और इस प्रकार वोले—'देवदूत! मै आपसे एक वात पूछना चाहता हूँ, आप मेरे इस प्रका उत्तर दें। खर्गमें कौन-कौन-से गुण हैं और कौन-कौन-से दोष! आप मेरे सामने उनका सुस्पष्ट वर्णन कीजिये। खर्गलोकमें रहनेके गुग-दोपको जाननेके पश्चात् मेरी जैसी रुचि होगी, वैसा करूँगा।'

मैने कहा—'राजन्! स्वर्गलोकमं जीव अपने पुण्यकी सामग्रीके अनुसार उत्तम सुखका उपभोग करता है। उत्तम पुण्यसे उत्तम स्वर्गकी प्राप्ति होती है, मन्यम पुण्यसे मन्यम स्वर्ग मिलता है और इनकी अपेक्षा निम्न श्रेणीके पुण्यसे उसके अनुरूप स्वर्ग सुल्यम होता है। इसके विपरीत कुल नहीं होता। स्वर्गमें भी दूसरोको अपनेसे ऊँची स्थितिमें देखकर लोगोके लिये उनका उत्कर्प असहा हो उठता है। जो लोग समान स्थितिमें होते हैं, वे भी अपने वरावरवालोके साथ स्पर्चा (लागडाँट) रखते हैं तथा जो स्वर्गवासी अपनेसे हीन स्थितिमें होते हैं, उनको अपनी अपेक्षा अल्पसुखी देखकर अधिक

सुखत्रात्येको संनोप होना है। इस प्रकार असिन्युनाः स्पर्वा और संनोपका अनुभव करते हुए पुण्यत्मा पुरुष तमीतक खर्गमें रहते हैं, जवनक उनके पुण्योका भौत समाप्त नहीं हो जाता। पुण्योका क्षय हो जाने र वे जीव पुनः इस मर्त्यत्येकमे प्रवेश करते हैं और पार्थिव-जीर धारण करते रहते हैं। राजन्! स्वर्गमे इसी तरहके गुण और दोप विद्यमान है।

मदे ! मेरी यह बात सुनकर राजाने इस प्रकार उत्तर दिया—'देबदूत ! जहाँ ऐसा फर प्राप्त होता है, उस खर्गलोकमें मै नहीं जाना चाहता । आप इस दिमानको लेकर जैसे आये थे, बैसे ही देवराज इन्ट्रके पास चरे जाइये । आपको नमस्कार है ।'

भद्रे ! जब राजाने मुझसे ऐसी बात करी, तब में इन्द्रके समक्ष यह वृत्तान्त निवेदन करनेके दिने लैट गया । वहां जब मैने सब बानें ज्यो-की-त्यो कह सुनार्यः. तब देवराज इन्द्रको महान् आश्चर्य हुआ और वे लिए एवं मधुर वाणीमें मुझसे पुन. बोले ।

इन्द्रने कहा—दृत् 1तुम किर वहा जाओं और उस विरक्त राजाको आत्मज्ञानकी प्राप्तिके दिने नावत मार्नि वाल्मीकिके आश्रममें ले जाओ । वहां मार्गि वाल्मीकिने मेरा यह संदेश कह देना—'महामुने ! इन दिन्दाीट. वीतराग तथा स्वर्गकी भी इच्छा न रगने गले नरेगको आप तत्त्रज्ञानका उपदेश दीजिये । ये जन्म-मन्द्रग्य संसार-दुःखसे पीडिन है: अन. अपके दिने हुए नन्य-ज्ञानके उपदेशसे इन्हें मोक्ष प्राप्त होगा !'

यो कहकर देवराजने मुझे राजा अस्टिनेपिके त्या मेजा। तब मैने पुन. वहाँ जाकर राजाको बच्चीकियीके पास पहुँचाया, उनमे देवराज तक्का नदेश करा तथा राजाने उनमहर्षिने मोजका नायन पृष्टा। तदनन्तर बाल्मीकिजीने अचल प्रसक्तापूर्वक सुधारप्रश्राणी बन आरम्भ करतेहुए राजासे उनके आरोग्यका मनाचार पृष्टा। राजाने कहा—भगवन् ! आपको धर्मके तत्त्वका इान है । जाननेयोग्य जितनी भी बाते है, वे सत्र आपको इात हैं । त्रिद्धानोंमें श्रेष्ठ महर्षे ! आपके दर्शनसे मै कृतार्थ हो गया । यही मेरी कुशल है । भगवन् ! मै आपसे कुछ पूछना चाहता हूं । आप बिना किसी विघ्न-बाधाके मेरी शङ्काका समाधान करें । संसार-बन्धनके दु:खसे मुझे जो पीडा हो रही है, उससे किस प्रकार मेरा छुटकारा होगा ! यह बताइये ।



श्रीवाल्मीकिजीने कहा—राजन् ! सुनो; मैं तुमसे अखण्ड रामायणकी कथा कहूँगा । उसे सुनकर यहपूर्वक हृदयमें धारण कर लेनेपर तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । राजेन्द्र ! बह रामायण महर्षि वसिष्ठ और श्रीरामके सन्नादरूपमें वर्णित है । वह मोक्षप्राप्तिके उपायकी मङ्गलमयीकथा है । मैने तुम्हारे खभावको समझ लिया है; अतः तुम्हें अधिकारी मानकर मै तुमसे वह कथा कहूँगा । विद्वान् नरेश ! सुनो ।

राजाने पूछा—तत्त्वज्ञानियोंमें श्रेष्ठ महामुने ! श्रीराम कौन हैं ? उनका स्वरूप कैसा है ? वे किसके वंशज थे <sup>2</sup> वे बद्ध थे या मुक्त <sup>2</sup> पहले आप मुझे इन्हीं बातों-का निश्चित ज्ञान प्रदान कीजिये ।

श्रीवाल्मीकिजीने कहा—खयं भगवान् श्रीहरि ही शाप-के पालनके वहाने राजा श्रीरामके रूपमें अवतीर्ण हुए थे। वे प्रमु सर्वज्ञ होनेपर भी (अपने भक्त महर्पियोंकी वाणीको सत्य करनेके लिये ही) आरोपित अथवा स्वेच्छासे गृहीत अज्ञानसे युक्त हो साधारण मनुष्योंकी भॉति अल्पन्न-से हो गये।

राजाने पूछा—महर्षे । श्रीराम तो सिचदानन्द-खरूप चैतन्यधनविप्रह थे । उन्हें शाप प्राप्त होनेका क्या कारण था ? यह वताइये । साथ ही यह भी किहिये कि उन्हें शाप देनेवाला कौन था ?

श्रीवाल्मीकिजीने कहा--राजन् ! ( ब्रह्माजीके मानस पुत्र) सनत्कुमार, जो सर्वथा निष्काम थे, ब्रह्मलोकमें निवास करते थे। एक दिन त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिमान् भगवान् विष्णु वैकुण्ठलोकसे वहाँ पथारे । उस समय ब्रह्माजीने वहाँ उनका पूजन किया । सत्यलोकमें निवास करनेवाले दूसरे-दूसरे महात्माओने भी उनका खागत-सत्कार किया । केवल सनत्कुमारने उनके आदर-सत्कारमें कोई भाग नहीं लिया-वे चुपचाप वैठे ही रह गये। तब उनकी ओर देखकर सर्वेश्वर भगवान् श्रीहरिने कहा-'सनत्कुमार ! तुम अपनेको निष्काम समझकर अहंकारी हो गये हो, इसीलिये जडवत् स्तन्ध वने बैठे हो । इस गर्वयुक्त चेद्यके कारण तुम शाप या दण्ड पानेके योग्य हो, अतः शरजन्मा कुमारके नामसे त्रिख्यात हो दूसरा शरीर धारण करो । यह सुनकर सनत्कुमारने भी भगवान् विण्युको शाप दिया-- 'देवेश्वर ! आप भी अपनी सर्वज्ञताको कुछ कालके लिये छोड़कर अज्ञानी जीवके समान हो जायँगे। एक समय अपनी पत्नीको श्रीहरिके चक्रसे मारी गयी देख महर्षि भृगुका क्रोध बहुत बढ़ गया । वे उन्हें शाप देते हुए बोले--- 'विण्णों ।

आपको भी कुछ कालके लिये अपनी पत्नीसे वियोगका भगवान् विष्णुको शापका बहाना क्यो लेना पडा, इसका शाप देनेपर ( उनकी वाणी सत्य करनेके लिये ) मगवान् अनुसार अन्य सारी वार्ते भी वता रहा हूँ । तुम साववान विष्णु उस शापसे मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए । राजन ! होकर सुनो ।

कष्ट सहना पड़ेगा । इस प्रकार सनत्कुमार और भृगुके सब कारण मैने तुम्हें बता दिया, अब तुम्हारे प्रश्नके (सर्ग १)

#### इस शास्त्रके अधिकारीका निरूपण, रामायणके अनुशीलनकी महिमा, भरद्वाजको ब्रह्माजीका वरदान तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वाल्मीकिका भरद्वाजको संसार-दुःखसे छुटकारा पानेके निमित्त उपदेश देनेके लिये प्रवृत्त होना

दिवि भूमी तथाऽऽकाशे वहिरन्तश्च मे विभुः। यो विभात्यवभासात्मा तस्मै सर्वात्मने नमः॥

जो प्रकाश ( ज्ञान )-खरूप सर्वव्यापी परमात्मा स्वर्गमें, भूतलमें, आकाशमें तथा हमारे अंदर और बाहर —सर्वत्र प्रकाशित हो रहे हैं, उन सर्वात्माको नमस्कार है।

श्रीवाल्मीकिजी कहते है--राजन् ! मै संसाररूपी बन्धनमें बँधा हुआ हूँ, किंतु इससे मुक्त हो सकता हूँ— ऐसा जिसका निश्चय है तथा जो न तो अत्यन्त अज्ञानी है और न तत्त्वज्ञानी ही है, वही इस शास्त्रको सुनने अथवा पढनेका अधिकारी है । जो पहले क्यारूपी उपायसे युक्त रामायणके बाल, अयोध्या आदि सभी काण्डोंका विचार ( परिशीलन ) करके मोक्षके उपायभूत इन वैराग्य आदि छ: प्रकरणोका विचार ( अनुशीलन ) करता है, वह विद्वान् पुरुष फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेता (वह यहाँके जन्म आदि दुःखोसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है )। शत्रुओका मईन करने-वाले नरेश ! यह रामायण पूर्व और उत्तर—दो खण्डोंसे युक्त है। इसमें राग-द्वेष आदि दोषोको दूर करनेके लिये रामकथारूपी प्रवल उपाय बताये गये है । पहले इन बाल आदि सात काण्डोकी रचना करके मैने एकाप्रचित्त हो अपने बुद्धिमान् एवं विनयशील शिप्य भरद्वाजको इसका ज्ञान प्रदान किया; ठीक उसी तरह,

जैसे समुद्र मणि या रत्नकी इच्छा रखनेवाले याचकको मणि प्रदान करता है । बुद्धिमान् भरद्वाजने मुझसे कया-रूपी उपायत्राले इन सात काण्डोका अध्ययन करनेके पश्चात् मेरुपर्वतके किसी गहन वनमें ब्रह्माजीके सामने इनका वर्णन किया। इससे महान् आरायवाले लोकपितामह भगवान् ब्रह्मा भरद्वाजके ऊपर बहुन संनुष्ट हुए और उनसे वोले—'वेटा! तुम मुहसे कोई वर मॉग लो।



भरद्वाजने कहा—भगवन् ! भूत, भविष्य और वर्तमानके खामी पितामह ! जिस उपायसे यह समस्त मानव-समुदाय सम्पूर्ण दुःखसे छुटकारा पा जाय, वह मुझे वताइये । आज मुझे यही वर अच्छा लगता है ।

श्रीवह्याजीने कहा— ऋस ! तुम इस विपयमें शीघ्र ही प्रयह्मपूर्वक अपने गुरु वाल्मीकिजीसे प्रार्थना करो । उन्होंने जिस निर्दोप रामायणकी रचना आरम्म की है, उसका श्रवण कर लेनेपर मनुष्य सम्पूर्ण मोहसे पार हो जायंगे ।

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं---भरद्वाजसे यों कहकर सम्पूर्ण भूतोके स्रष्टा भगवान् ब्रह्मा उनके साथ ही मेरे आश्रमपर आये । उस समय मैने शीघ्र ही अर्घ्य, पाद्य आदिके द्वारा उन भगवान् ब्रह्माजीका पूजन किया। तत्पश्चात् समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहनेवाले ब्रह्माजीने मुझसे कहा-- 'श्रेष्ठ महर्षे ! श्रीरामचन्द्रजीके स्वभाव एवं स्वरूपका वर्णन करनेवाले इस निर्दोप रामायणका आरम्भ करके जबतक इसकी समाप्ति न हो जाय, तबतक कितना ही उद्देग क्यो न हो, तुम इसका परित्याग न करना । इस प्रन्थके अनुशीलनसे यह जगत् इस संसाररूपी क्लेशसे उसी प्रकार शीव्र पार हो जायगा. जैसे जहाजके द्वारा लोग अविलम्ब समुद्रसे पार हो जाते हैं । तुम लोकहितके लिये इस रामायण नामक शास्त्र-की रचना करो । इसी बातको कहनेके लिये मैं खयं यहाँतक आया हूँ । तत्पश्चात् वे मेरे उस पित्रत्र आश्रमसे उसी क्षण अदृश्य हो गये । तब भरद्वाजने कहा--- 'भगवन् ! महामना श्रीरामचन्द्रजी, भरत, लक्ष्मण, रात्रुघ्न, यराखिनी सीतादेवी तथा श्रीरामचन्द्रजीका अनुसरण करनेत्राले परम बुद्धिमान् मन्त्रिपुत्र---इन सवने इस संसाररूपी संकटमें पड़कर कैसा व्यवहार किया था, यह वात मुझे बताइये । इसे सुनकर अन्य लोगोके साथ मै भी वैसा ही बर्ताव कखँगा।

राजेन्द्र ! जव भरद्वाजने आदरपूर्वक मुझसे पूर्वीक्त विपयका प्रतिपादन करनेके लिये अनुरोध किया, तव मै भगवान् ब्रह्माजीकी आज्ञाका पालन करनेके लिये उक्त विपयके वर्णनमें प्रवृत्त हुआ और बोला—'वरस भरद्वाज! सुनो; तुमने जैसा पूछा है, उसके अनुसार तुम्हें सव कुछ बताता हूँ । मेरे उपदेशको सुननेसे तुम अपना सारा मोह दूर कर सकोगे। बुद्धिमान् भरद्वाज! तुम वैसा ही व्यवहार करो, जैसा कि आनन्दस्वरूप कमलनयन भगवान् श्रीरामने समस्त संसारमें अनासक्तभावसे रह-कर किया था।'

महामना भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, कौसल्या, सुमित्रा, सीता, राजा दशरय, श्रीरामसखा कृतास्त्र और अविरोध, पुरोहित वसिष्ठ, वामदेव तथा अन्यान्य आठ मन्त्री---ये सभी ज्ञानमें पारंगत थे। धृष्टि, ज्यन्त, भास, सत्यवादी विजय, विभीषण, सुपेण, हनुमान् और इन्द्रजित्-ये श्रीरामुके आठ मन्त्री वताये गये है। ये सन-ने-सन समदर्शी थे। इनका चित्त निपयोंमें आसक्त नहीं था । ये सभी जीवन्मुक्त महात्मा थे और प्रारव्य-वश जो कुछ प्राप्त होता, उसीमें संतुष्ट रहकर तदनुकूल व्यवहार करते थे । बेटा ! इन लोगोंने जिस प्रकार होम, दान और आदान-प्रदान किया था, इन्होने जगत्में जिस प्रकार निवास किया था और जिस प्रकार स्मरण-चिन्तन अथवा श्रीत-स्मार्त कर्मोंका पालन किया था, उसी प्रकार यदि तम भी वर्ताव करते हो तो संसार-रूपी संकटसे छटे हुए ही हो । उदार एवं सत्त्वगुणसे सम्पन्न पुरुष अपार संसार-समुद्रमें गिरनेपर भी यदि उपर्युक्त उत्कृष्ट साधनको अपना ले तो उसे न तो शोक प्राप्त होता है और न वह दीनता अथवा दु:खमें ही पड़ता है । सब प्रकारकी चिन्ताओंसे मुक्त हो वह परमानन्द-सुधाका पान करके सदाके लिये परम तृप्त हो जाता है। (सर्ग२)

#### जीवन्मुक्तके खरूपपर विचार, जगत्के मिथ्यात्व तथा द्विविध वासनाका निरूपण तथा भगवान् श्रीरामकी तीर्थ-यात्राका वर्णन

भरद्वाज वोले-न्नह्मन्! आप श्रीरामचन्द्रजीकी कथासे आरम्भ करके क्रमशः जीवन्मुक्तकी स्थितिका मुझसे वर्णन कीजिये, जिससे मै सदाके लिये परम सुखी हो जाऊँ।

श्रीवाल्मीकिजीने कहा-साधु पुरुप भरद्वाज ! जैसे रूपरहित आकाशमें नील-पीत आदि वर्णीका भ्रम होता है, उसी प्रकार निर्गुण-निराकार ब्रह्ममें अज्ञानवश जगत्की सत्ताका भ्रम होता है। यह जो जगत्सम्बन्धी भ्रम उत्पन्न हो गया है, इसे इस तरह भुला दिया जाय कि फिर कभी इसका समरण ही न हो—्इसीको मै उत्तम ज्ञान मानता हूँ । इस दृश्य-प्रपञ्चका अत्यन्त अभाव है---यह विना हुए ही भासित हो रहा है, जनतक ऐसा वोध नहीं होता, तवतक कोई कभी भी उस उत्कृष्ट आत्मज्ञानका अनुभव नहीं कर सकता; इसलिये आत्मज्ञानका अन्वेषण---उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। इस (योग-वासिष्ठरूप ) शास्त्रका ज्ञान होनेपर इसी जीवनमें उस आत्मतत्त्वका वोध हो जाय—यह सर्वया सम्भव ही है— वह होकर ही रहेगा। इसी उद्देश्यसे इस शास्त्रका विस्तार (प्रचार-प्रसार) किया जाता है। यदि तुम (श्रद्धा-भक्तिके साथ ) इस शालका श्रवण करोगे तो निश्चय ही तुम्हे उस आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त हो जायगा; अन्यया उसकी प्राप्ति असम्भव है ।

निण्याप भरहाज ! यह जगत्रूपी भ्रम यद्यपि प्रत्यक्ष दिखायी देता है, तो भी इस शास्त्रके विचारसे अनायास ही ऐसा अनुभव हो जाता है कि 'यह है ही नहीं' —ठीक उसी तरह जैसे आकाशमें नील आदि वर्ण प्रत्यक्ष दीखनेपर भी विचार करनेसे विना परिश्रमकेही यह समझमें आ जाता है कि इसका अस्तित्व नहीं है । यह दृदय-ज़गत् वास्त्रवमें है ही नहीं, ऐसा बोब होनेपर जब मनसे दृद्य-प्रपुञ्चका मार्जन (निवारण या अभाव) हो जाय,

तत्र परमित्र्वाणरूप शान्तिका स्तरः अनुभव होने जना है। ब्रह्मन् ! सम्पूर्णरूपसे वामनाओका जो परिकार (अत्यन्त अभाव ) है, वही उत्तम मोक्ष कहत्वाना है। उसे अविद्यारूपी मलसे रहित जानी ही प्राप्त कर नकते हैं। विप्रवर ! जैसे श्रीतके नष्ट होनेपर त्मिकण नुस्त गल जाते हैं, उमी प्रकार वासनाओके क्षींण हो जानेपर (वासना-पुक्करूप) चित्त भी श्रीप्त ही गढ जाता है (उसका अभाव-सा हो जाता है)।

वासना दो प्रकारकी बनायी गयी हैं—एक उन वासना और दूसरी मिन्न वासना । मिन्न यासना जन्मकी हेनुभूत हैं—उसके द्वारा जीव जन्म-मृत्युक्त चक्करमें पड़ता है और शुद्ध वासना जन्मका नाश करने गानी (अर्थात् मोक्षकी माधिका ) है । विद्वानोने मिन्न वासनाको पुनर्जन्मकी प्राप्ति कराने वाली बनाया है । अज्ञान ही उसकी घनीभूत आगृति हैं तथा वह गई हुए अहंकारसे मुशोभित होती हैं । जो भुने हुए बीज के समान पुनर्जन्मकर्पी अङ्करको उत्पन्न करने की बातिको त्यामकर केवल शरीर वारण मान्नके दिये स्थित गर्नी हैं, वह वासना 'शुद्धा' कही गयी है । जो लोग शुद्ध रामनाने युक्त है, वे किर जन्मकर अनयक भाजन नहीं होते । जानने योग्य परमात्माके तक्को जानने गले वे परम मुद्धिमान पुरुष 'जीवन्मुक्त' कह करते हैं ।

महामते भरद्राज ! अब तुम श्रीरामचन्द्रजीकी कीका चर्चासे सम्बन्ध रखनेवाली इस महत्त्रकारिकी कालाजा काला श्रवण करो । मैं उसका वर्णन कर्त्वका उर्मांक द्वारा तुम सदाके लिये सम्पूर्ण तत्त्वका लाग प्राप्त कर लेगे । वस्स ! जिन्हे कहींसे भी कोई भय नहीं है. ने काला-नयन भगवान् श्रीराम जब अध्ययनके पक्षान् विद्यालये निकल्कार घरको लीटे, तब भानि-भानिकी लीडारे उसने हुए उन्होंने राजभवनमें कुछ दिन ब्यनीन किये। त्यस्त्यर कुछ समय बीतनेपर, जब कि राजा दशरथ भूमण्डलके पालनमें लगे थे और प्रजावर्गके लोग रोग-शोकसे रहित हो बड़े सुखसे दिन बिता रहे थे, एक दिन अनन्त कल्याणमय गुणोंसे सुशोभित होनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके मनमें तीथों तथा पुण्यमय आश्रमोंके दर्शनकी अत्यन्त उत्कण्ठा जाग उठी । तब श्रीरामने पिताके पास जाकर उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा ।



श्रीराम वोले—पिताजी ! मेरे खामी महाराज ! मेरे मनमें तीथों, देवमन्दिरो, वनों तथा आश्रमोका दर्शन करनेके लिये बड़ी उत्कण्ठा हो रही है । आपके समक्ष मेरी यह पहली याचना है, आप इसे सफल करने योग्य हैं । नाथ ! संसारमें ऐसा कोई याचक नही है, जिसे अभीष्ट वस्तु देकर आपने उसका आदर न किया हो ।

श्रीराम पहली बार प्रार्थी होकर राजाके समक्ष उपस्थित हुए थे। उनके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर राजा दशरयने वसिष्ठजीके साथ विचार करके उन्हें तीर्थ- दर्शनके लिये आज्ञा दे दी । उस समय ग्रुम नक्षत्र और शुभ दिनमें ब्राह्मणोंने आकर उनके लिये खस्तिवाचन किया। उनके शरीरको माङ्गलिक वेष-भूषासे अलंकृत किया गया। माताओंने उन्हे हृदयसे लगा-लगाकर आशीर्वाद दिये और आभूषण पहनाये । फिर वे रघुनायजी तीर्थ-यात्राके लिये उद्यत हो लक्ष्मण और शत्रुष्ट्र—इन दो भाइयों, वसिष्ठजीके मेजे हुए शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों तथा अपने ऊपर स्नेह रखनेवाले कुछ इने-गिने राजकुमारोंके साथ अपने उस राजभवनसे वाहर निकले। श्रीरामचन्द्रजी दान-मान आदिसे बाह्यणोंको अपने अनुकूल वनाते, सब ओरसे प्रजाओंके आशीर्वाद सुनते और सम्पूर्ण दिशाओंके दृश्योंपर दृष्टिपात करते वन्य-प्रदेशोमें भ्रमण करने लगे । उन्होंने अपने निवास-स्थान उस कोसल जनपदसे आरम्भ करके स्नान, दान, तप और ध्यानपूर्वक क्रमशः समस्त तीर्थ-स्थानोंका दर्शन किया । नदियोंके पवित्र तट, पुण्य वन, पावन आश्रम, जंगल, जनपदोंकी सीमाओंमें स्थित समुद्र और पर्वतोंके तट, चन्द्रमाके समान उज्ज्वल आभावाली गङ्गा, नील कमलकी-सी कान्तिवाली निर्मल कलिन्दनन्दिनी यमुना, सरस्वती, शतदू (सतलज), चन्द्रभागा (चिनाव), इरावती (रावी), वेणी, कृष्णैंवेणी, निर्विन्ध्या, सरयू, चर्मण्वती ( चम्बल ), वितस्ता ( झेलम ), विपाशा ( व्यास ), बाहुँदा, प्रयाग, नैमिपारण्य, धर्मारण्य, गया, वाराणसी (काशीपुरी), श्रीशैल, केदारनाथ, पुष्कर, क्रमप्राप्त मानस सरोवर, उत्तरमानस, वड्वामुख, अन्य तीर्यसमुदाय, अग्नितीर्थ, महातीर्थ, इन्द्रयुम्न सरोवर आदि पुण्यतीर्थ, सरोवर, सरिताएँ, नद, तालाब या कुण्ड---इन सबका उन्होंने आदरपूर्वक दर्शन किया।

वेणी नदी कृष्णामें मिलनेसे पहले केवल वेणी कहलाती
 कृष्णामें सगम होनेके पश्चात् उसका नाम कृष्णवेणी हो जाता है ।

२. कुछ लोगोंकी मान्यताके अनुसार बाहुदा सुप्रसिद्ध राप्ती नदीकी एक सहायक नदी है ।

खामी कार्तिकेय, शालग्रामखख्प श्रीविण्यु, भगवान् विण्यु और शिवके चौसठ स्थान, नाना प्रकारके आश्चर्य-जनक दृश्योसे विचित्र शोभा धारण करनेवाले चारों समुद्रोंके तट, विन्व्यपर्वत और मन्दराचलके कुछ, हिमालय आदि सात कुल-पर्वतोके स्थान तथा बड़े-बड़े राजिषयो, ब्रह्मियों, देवताओ और ब्राह्मणोंके मङ्गलकारी पावन आश्रमोका भी श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धापूर्वक दर्शन किया। दूसरोको मान देनेवाले श्रीरघुनायजी अपने माइयोंके साथ बारंबार चारों दिशाओंके प्रान्तमागों तथा भूमण्डलके सभी छोरोंमें घूमते फिरे। जैसे देवता आदिसे सम्मानित मगवान् शंकर सम्पूर्ण दिशाओंमें बिहार करके पुनः शिवलोकमें लौट आते हैं, उसी प्रकार एघुनन्दन श्रीराम देवताओं, किंनरों तथा मनुष्योसे सम्मानित हो इस सम्पूर्ण भूमण्डलका अवलोकन करके फिर अपने घर लौट आये। (सर्ग ३)

# तीर्थ-यात्रासे लौटे हुए श्रीरामकी दिनचर्या एवं पिताके घरमें निवास; राजा दशरथके पहाँ विश्वामित्रका आगमन और राजाद्वारा उनका सत्कार

श्रीवाल्मीकिजी कहते हैं—भरद्वाज! जब श्रीमान् रामचन्द्र नगरको छोटे, उस समय (उनका खागत करते हुए) पुरवासीजन उनके ऊपर राशि-राशि पुप्प विखेरने छगे। उस अवस्थामें, जैसे इन्द्र-पुत्र जयन्त अपने खर्गीय भवनमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने अपने महलमें प्रवेश किया। वहाँ पहुँचकर रघुनाथजीने पहले पिताको प्रणाम किया, फिर क्रमशः कुल्स्गुरु

हृदयसे लगाया और श्रीरामने भी उनके प्रति अभिवादन एवं प्रिय-भाषण आदि यथोचित आचार-ज्यवहारका निर्वाह किया । उस समय श्रीरयुनायजी आनन्दोक्षासमे फूले नहीं समाते थे । अयोध्यामे श्रीरामचन्द्रजीके शुभागमनके उपलक्ष्यमे लगातार आठ दिनोनक अनन्दो सव मनाया गया । उस समय हुपसे मनवाटी जननाके हारा सुखपूर्वक किये गये गीत-वास आदिका मथुर कोलाहरू

> सव ओर व्याप्त हो गया या । तदने श्रीरघुनायजी विभिन्न देशों में प्रचित्र नाना प्रकारके रहन-सद्दक्ता जहा-नदों नर्गन करने हुए घरमें ही सुख्दूर्यक रहने लगे।

श्रीरामचन्द्रजी प्रनिद्धिन सक्के उटका (स्त्रान आदिनो पश्चात् ) निर्द्धिक संप्य-वन्द्धन करने राजसभामें बैटे हुए अपने हन्द्रहुन्य तेजसी निता महाराज दश्यका दर्शन विज्ञा करते थे। वहां एक प्रमुख्य समिष्ट आदिनो सार बेटकार अवस्कृति हानमा

वसिष्ठजीको, वड़े वन्धु-वान्ववोको, ब्राह्मणोको तया कुल-के वड़े-वूढे लोगोको मस्तक झुकाया । किर सुहदो, वन्धुओ, पिता तथा ब्राह्मणसमुदायने श्रीरामको वारंवार कथा-वर्ता सुना करते थे। भारयोके माथ नीर्यपार में हे हो-पर श्रीरयुनाथजी प्राप ऐसी ही हिन्नचर्योंजी अपनायर पिताके घरमें सुरुष्ट्रकेय रहते थे। नियार स्पद्दान !